(सर्वाधिकार सुरितत)

सहजानंद सत्संग सत्प्रकाशन

शान्तमृतिं न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ चुल्लक वर्णी मनोहर जी "सहजानंद" महाराज्

> प्रकाशक-श्रध्यच-सहजानंद सत्संग सेवा समिति

वि० स० २००८ वीरनिर्वाण सम्वत् २४७८ [ ई०

प्रति ११०० ]

-[ मूल्य शा।)

२४ या २४ से अधिक प्रति मंगाने पर दो आना प्रति रु० कर्म शन

मुद्रकः-जयप्रकाश रस्तौगी विजय प्रिन्टिंग प्रेस मेरठ शहर।

## सहजानंद सत्संग सत्प्रकाशन

वे

## सम्मानित प्रवर्तकों की शुभ नामात्रलि

अभिमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन वैंक्स एएड ज्वेलर्स सदर मेरठ। १०००)

भिश्रीमान् ला० मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन तम्बाख्वाले, ग्रुजफ्फरनगर। १०००)

भिश्रीमान् ला० प्रेमचन्द स्रोम्प्रकाश जी जैन जैन निवार वर्क्स, मेरठ। १०००)

### लेखक के गुरु-



प्रातःस्मरणीय श्राध्यात्मिक संत प्रशान्तमूर्ति न्यायाचार्य पूज्य श्री १०५ क्षल्लक गणेशप्रसाद जी नणीं महाराज

## **ग्रात्म-सम्बोधन**

## इस प्रन्थ के उदघाटन कर्ता के कुछ शब्द

इसमें हमारे "प्रातः स्मरणीय श्री मद्गणेशशिष्य" अध्यात्मयोगी शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णा "सहजानन्द" महाराज ने समय समय पर उठे हुए अपने हृदय के उद्गार नियद्ध करके हम लोगों का महान उपकार किया है।

यद्यपि इन मनोरथों के लिखने का प्रमुख उद्देश श्रापका निज के सम्बोधन का रहा किन्तु उनसे जो हम लोगों के मिथ्यात्व श्रन्थकार नष्ट होने व वीतराग परिणति के मार्ग में लगने का जो महान् उपकार है वह चिरस्मरणीय हैं।

मुझे इस वात का भी महान् हर्प है—िक मैं असोज माह में एक दिन आपके दर्शनार्थ आपके सत्संग कुञ्ज में गया वहां आप कुछ लिख रहे थे मैंने कुछ उपदेश की प्रार्थना की तब आप जो लिख रहे थे उसे समसाया आप के लिखे हुए जीवस्थानचर्चा, अध्यात्मप्रश्नोत्तरी, तन्त्ररहस्य, दृष्टि, धर्मवोध, पद्याविल, आत्मसम्बोधन, सहजानन्दगीता, समस्थानसूत्र व संदिष्टसंग्रह ये १० ग्रन्थ थे मैंने आपसे उन ग्रन्थों के प्रकाशित कराने की प्रार्थना की। बहुत निवेदन के बाद आपने जो आत्म-सम्बोधन सामने रखे हुए थे उसे प्रकाशित करने की प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। जिसके फल स्वरूप आज आप हम सब उनमें भरे हुए अमृतकणों का पान कर रहे हैं।

अन्त में आशा करते हैं कि हम सब इन सुधाबिन्दुओं का पान कर अपनी आत्मद्दि बनाकर सत्य अविनाशी सहज आनन्द के पात्र बनें।

#### धर्मानुरागियों का सेवक-

मंगिसिर मुदी छट मंगलवार ता० ४ दिसम्बर १६४१

महावीर प्रसाद जैन बैंकर सुपुत्र ला० छेदामलजी जैन, सदर मेरठ।

#### लेखक—



द्यध्यात्मयोगी शान्तमूर्ति सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री न्यायतीर्थे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी ''सहजानन्द" महाराज

## प्रस्तावना

श्राज का मानव महान् दुखी है। किसी का युवा पुत्र मर गया वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। किसो की स्त्री असाध्य रोग से पीड़ित है, वह वेचैन और परेशान है। एक सन्तान के न होने से दुखी है तो दूसरा पुत्र के क़ुपुत्र होने के कार्ग **ब्रात्यनत चिन्तातुर रहता है। किसी को भर पेट भोजन न**हीं मिलता— तो किन्ही २ को यह चिन्ता लगी हुई है कि उनका अस्त्रस्थ शरीर भोजन पचाने में असमर्थ है। रान-दिन श्राजीविका के लिये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए भी पर्याप्त घन की प्राप्ति नहीं होती श्रोर श्रगर किसी को प्रशोद्य से हो भी जाये तो उसके संरच्या में तो वह सदैव ही विन्तातुर रहता है। सारांश सर्गत्र अशांति और दुख का ही साम्राज्य है। परन्तु इन दुःखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ विपरीत करते हैं अर्थात् इन्द्रिय विपयों में सुख की कल्पना कर इसी की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैं। वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार के पुरुपार्थ द्वारा वह प्राप्त हो सकता ? इस प्रश्न का उत्तर 'त्र्यात्मसम्बोधन' प्रन्थ से प्राप्त होगा जिसके लेखक परमपूच्य प्रातः समरणीय श्री १०५ चुल्लक मनोहर लाल जी न्यायतीर्थ 'सहजानंद' हैं।

लेखक महोदय उच्चकोटि के विद्वान, अपूर्व लेखक, प्रभावशाली वत्ता, शान्ति की साचात मूर्ति ही नहीं, अपितु संसार, शरीर और भोगों से वैरांगी और आदर्श त्यागी भी हैं। यह छोटी सो छायु श्रौर यह विशाल ज्ञान वड़ा श्राश्चर होता है। उनकी मनोहर वाणी में तो एक प्रकार का जाउ सरा है। एक बार जिसको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया वह मत्र-मुख सा हो जाता है। उनका दिग्दर्शन कराने के लिये उनके पूज्य गुरुवर्घ्य पूज्य श्री १०४ चल्लक गर्गोश प्रसाद जी वर्गी न्ययाचाय द्वारा उनकी ३७ वीं वृर्षगाँठ (कार्तिक बदी १० सं० २००८) पर प्राप्त हुआ पत्र ही पर्याप्त है। पूज्य गुरुवर्यं जी जिखते हैं "श्रीयुन मनोहर जी मनोहर ही हैं। यह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसकी घारणा शक्ति वहुत ही उत्तम है। यह एक बार ही में घारणा कर लेता है। जन यह अष्टसहस्त्री, प्रमेय कमल-मार्तंपड, जीवकाएड, कर्म-काएड को पढ़ता था एक घन्टे से याद कर लेता था। इस से पूछो तो यह निकट भव्य है। इसका नाम तो परमेष्ठी मंत्र में लिया जावेगा"।

इस प्रनथ में पूज्य लेखक महोद्य के अपने मन में उठे विचारों का संकलन बहुत ही सुन्दर हंग से किया है। कल्पनायें छोटी न अवश्य हैं परन्तु भाव बहुत ऊ चे २ भरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है 'गागर में सागर' ही है। एक स्थल पर लेखक महोदय लिखते है "पर पदार्थ हुख वा कारण नहीं, किन्तु पर

पदार्थों में जो आत्मीय बुद्धि है वह दुख का कारण है" जब हमने रोग का निदान ही गलत सममा हुआ है तो उसका उपाय किस प्रकार ठीक हो सकता है। यह नाक्य हमको स्पष्टतया बतजा रहा है दुख का मृल कारण क्या है ? बड़े २ धार्मिक प्रनथ भी तो इसी उद्देश्य को लेकर रचे गये हैं।

पुत्र-मरण हुआ। हम सिर पटकते २ पागल हो जाते हैं। स्त्री वियोग हुआ मानो हमारा जीवन ही शून्य हो गया। घन नष्ट हुआ मानो सर्वास्व नष्ट हो गया। यह है हमारी घारणा जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। कितने सुन्दर और सरल शब्दों में हमारे योग्य लेखक महोदय इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बतलाते हैं। वह लिखते हैं "वियुक्त किसते के संयोग होने का नियम नहीं, पर संयुक्त वस्तु का वियोग नियम से होता है"। हम अपने जीवन में इन विचारों को उतार तो लें फिर हम कैसे सुखो नहीं होंगे सोच नहीं सकते।

"दान देकर भी प्रतिष्ठा का लोभ बढ़ाया जा सकता है" कितना कल्याग्यकारी है यह वाक्य। हम दान देते हैं ठीक है। परन्तु यिद दान देकर भी हमारी यही भावना रही कि हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, चार आदिमियों में हमारा नाम हो तो उस दान से कोई लाभ नहीं है। दान देने का तात्पर्य तो

लोभ कपाय का अन्त करना है परन्तु यश की इच्छा रखने से तो लोभ कपाय को और भी उत्ते जन मिला, फिर ऐसे दान से तो कोई लाभ नहीं। आत्मा पर लद्द्य रखने वाली कल्पनायें तो बहुसंख्यक हैं जिनसे आत्मा को तत्वपथ पर पहुंचने का साधन मिलता, यथा— "तुम तो अनादि अनंत हो किसी एक पर्याय रूप नहीं हो, जब इस पर्याय रूप ही तुम नहीं हो तब इस पर्याय के व्यवहार में क्या रुचि करना?"? "किसी भी परिस्थित में होओ आत्मा के एकाकीपन को जानकर प्रसन्न रही"।

इस प्रकार हमं देखते हैं कि हमारे पूज्य लेखक महोदय ने कितनी सरल भाषा में धर्म के ऊंचे र सिद्धान्तों का दिख्रीन कराया है अपनी इन छोटी र कल्पनाओं में। पूर्वाचारों के महान् र प्रनथ तो संस्कृत भाषा में होने के कारण सर्व साधारण उनसे अपना अत्माकल्याण करने से वंचित रहता है, किन्तु हमारे लेखक महोदय ने अपने मन में उठे विचारों का संकलन इस प्रनथ में इतनी सरल भाषा में किया है जिसको पढ़कर प्रत्येक जन— बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, किवा स्त्री हो—अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है और मोच का उपाय पा स्वता है जो कि जीव मात्र का ध्येय होना चाहिये।

प्रथम संस्करण में ४०० कल्पनाएं छपी थी और वह जैसे समय २ पर विचार हृद्य में आये उसी क्रम से संक्रित कर दिये गये थे। परन्तु अब समाज के विशेष आग्रह से उनका संकलन विषय रूप में कर दिया गया है और कल्पनायें भी ६४० हो गई हैं, जिसमें प्रत्येक ही अपने में अपूर्व है। घीरे घीरे एक कल्पना को पढ़ो, फिर कुछ समय तक उस पर विचार और मनन करो, अवश्य ही शान्ति प्राप्त होगी।

अन्त में मेरा तो यही कहना है कि यह छोटी २ कल्पनाथें नहीं हैं, परन्तु अष्ट कर्म रूपी ई धन को जजाने के लिये विशाल अगिन को एक चिनगारी मात्र है। नित्यप्रति इनका पाठ करो, मनन करो, अपने जीवन में उतारो, व्यवहार में लाओ और शोब ही देखोगे कि कैसे सुख और शान्ति आपको प्राप्त नहीं होती और कैसे आपका कल्याण नही होता। अगर पाठकगण इन कल्यनात्रों को उसी ढंग से पढ़े जिस ढंग से हमारे लेखक महोदय के हृद्य में ऋाई थी (अर्थात् कहीं २ ऋाश्चर्य से, कहीं कही िममक, से कहीं एक एक कर, कही २ टूटी घारा सी दो ऐसे) तो विशेष रहम्य इन कल्पनाओं मे प्रतीत होगा, और विशेष रुचि होगी आत्मकल्याम करने की। हमारे लेखक महोदय ने इस प्रन्थ की रचना करके हमारा बहुत कल्याण किया है। मेरी तो यही भावनां है कि पूज्य श्री १०५ धुड़क वर्णी मनोहरलाल जी चिरायु हों और स्वस्थ रहें और हमारा सदैव मार्ग-प्रदर्शन करते रहें।

कार्तिक पूर्णिमा हु० जीवानन्द जैन वीरनिर्वाण स० २४७८ हुँ अध्यत्त-सह्जानंद सत्संग सेवा समिति

## पूज्य श्री १०५ चुल्लक वर्णी मनोहर जी 'सहजानन्द' महाराज

की

## जीवन-मांकी

श्रीयुत मनोहर जी मनोहर ही हैं। यह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसकी घारणा शक्ति बहुत ही उत्तम है। यह एक बार ही में घारणा कर लेता है? हम से पूछि। तो यह निकट भव्य है इसका नाम तो परमेष्टी मन्त्र में लिया जावेगा।

'गणेश वर्णी'

परमपूच्य गुरुवर्ग्य श्री प्रातः स्मरणीय, अध्यात्मिकसंत, विश्व हितेषो, पश्चित्तमूर्ति, न्यायाचार्य, पूच्यपाद श्री १०४ चुझक गणेश प्रशाद जी वर्णी महाराजके उक्त शब्द ही पर्याप्त हैं आप के जीवन का दिग्दर्शन कराने के लिये, फिर भी भक्तिवश मैं कुछ लिखने का असफल प्रयत्न कर रहा हूँ।

#### शिशु मदनमोहनः—

कार्तिक कृष्णा १० विक्रम सं० १६७२—श्राज जिला फाँसी (रियासत श्रोरछा) के दमदमा प्राप्त के इस छोटे से घर में यह हर्पंध्वनि कैसी ? यह प्रसन्नता क्यों ? माळूम हुआ कि श्राज श्रीमती तुलसात्राई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। उसीका यह आनन्दोत्सव मनाया जा रहा है। पिना श्री गुलाव राय जी के हर्ज का कोई पारावार ही नहीं। चाचा वगैरह प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। सभी ने भिलकर इस सौम्य मूर्ति को नाम दिया 'मदन मोहन'।

#### चालक मगनलालः—

किमी को मन्द मुसकान से, किसी को अपनी सुन्दर चाल ढाल से, श्रौर किसी को तुतलाती भाषा से रंजित करना हुआ वालक वढ़ने लगा। परन्तु दैव— दैव से यह सब न देखा गया। ३ वर्ष का वालक-त्रीमार पड़ा-ऐसा वीमार : बचने की कोई आशा नहीं। परिवारजनों ने बालक के जीवित रहने की श्राशा से बालक का अशुभ नाम ग्ला 'मगनलाल' श्रर्थात मांगा हुआ। पुरुष ने साथ दिया। मगनलाल के पेट की नसों पर गर्म लोहा रखा गया। वह वच गया। क्या पता था किसी को उस समय कि बालक मगन का यह नाम सार्थिक ही सिद्ध होगा अर्थात् भविष्य में वह सदा ही अपने आत्मावलोकन में 'भगन' रहा करेगा। समत्रयस्क वालकों मे खेलता परन्तु किसी बच्चे का दिल न दुख जाय यह भावना सदा रहती। सदैव पराजित वालक का पच लेता जब कि दृसरे बालक उस बच्चे की हंसी उड़ाते।

#### विद्यार्थी मगनलालः—

श्रव कुछ श्रागे चिलये। मगनलाल ६ वर्ष के हुये। घर पर

ही पड़ना आरम्भ किया। १॥ वर्ष तक घर पर ही विद्याध्ययन किया। पाठशाला में बच्चों का पिटना देखकर घवराते थे। एक दिन पाठशाला न जाने के अपराध में आपकी माता जी ने आपको पीटा। क्या विचारा आपने उस समय 'यदि में खम्भा (जो कि सामने खड़ा था) होता तो आज मुझे पिटना व दुःखी होना तो न पड़ता।' यह हो सकती है असाहजिक ज्ञान के अथाव की प्रतीचा।

#### विद्यार्थी मनोहरलालः—

एक बार श्रोमती चिरोंजाबाई जी ने एक गणित का प्रश्न आपको हल करने को दिया जिसका उत्तर ठीक न देने पर उन्होंने कहा 'अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नाम मनोहर रख दूंगी।' आपने पूजा 'मनोहर का अर्था ?' उत्तर मिला 'गवा' तब आप बोले 'नहीं, ऐसा न करना। आप मुझे मनोहर न कहना। मैं पढ़ 'गा पाठशाला जाऊंगा।' तभी से आप 'मनोहर' हुये। और आपकी सौम्य मूर्ति भी तो मनोहर ही है। सागर विद्यालय पहुंचे। बुद्धि तीहण थी। एक बार आपके गुरू पूज्य श्री वर्णी जी ने आप से 'तब पादौ मम हृदयो मम हृदयं तब पद ब्रये लीनं, रलोक याद करने को कहा तो आप तुरन्त ही बोल चठे कि ऐसा ही हिन्दी में भी तो है कि 'तुब पद मेरे हिय में मम हिय तेरे पुनीत चरणों में।' यह है आपकी कुशाप्र बुद्धि का उदाहरण। आश्चर्य है कि खेल कूद के बहुत शौकीन होते

हुयं भी परीचाओं में प्रथम ही रहा करते थे। एक वार— परीचा में प्रथम आने पर प्रवानाध्यापक जी ने प्रसन्न होकर पूछा तुम क्या चाहते हो?' उत्तर देते हैं 'मुझे खेल कूद से कोई रोके नहीं। संगीत का विशेष शीक था। हारमोनियम खरीदा। बजाना सीख गये। एक दिन गुरू जी ने देख लिया। डर से हारमोनियम वेचना पड़ा। बांसुरी लेली, उसका अभ्याम किया। संगीत की आरे तो रुचि अब भी इतनी है कि एक दिन सामायिक करते समय बैंड की मधुर ध्वनि ने आपका ध्यान आकर्षित कर ही लिया। विचारने लगे मानों में किसी तीर्थ कर के सथा-स्थल (समवशरण) में बैठा हूँ। देवगण बादित बजाते हुए आ रहे हैं।' उस हश्य से इतने प्रभावित हुए कि आंखों से हर्पाश्र की घारा बहने लगी।

श्रारम्भ से ही पिर्णामों में विरक्ता थी। विषय भोगों की श्रोर विल्कुल भी रुचि नहीं थी। विद्यालय में विवाह में पूर्व जब लड़ के श्रापसे पूछते श्रापकी सगाई हो गई तो श्राप कोने में जा बैठते। सगाई की बात गाली सी मालम होती। श्राप १४ वर्ष के थे। विद्यालय की छुट्टियों में श्रापका विवाह होना निश्चत हुआ। परन्तु श्रापकी विवाह की इच्छा न थी। माता जी को पत्र लिखा जिसमें संवार की असारता दिखाई। विवाह न करने का श्रनुरोध किया। छुट्टी हुई, श्रापके चाचा श्राये। मां की बीमारी का बहाना करके श्रापको घर ले गये श्रीर

श्रापकी इच्छा के विरुद्ध श्रापको विवाह बन्धन में जकड़ ही दिया गया। छोटे भाई बिमलकुमार व वहिन लक्सीबाई का तो इस श्रवसर पर हर्षित होना स्वाभाविक ही थां। परन्तु श्राप थे कि गृहस्थी से बिल्कुल उदास। जल में कमल की मांति।

#### शास्त्री मनोहरलालः—

धारणा शक्ति तो बहुत तीव्या श्री ही जिस बात को सुनते बहुत शीव्र ही घारण कर लेते। १४, १६, १७ वर्ण की अवस्था में ही शास्त्री (जैन परीचार्ये) पास की।

#### न्यायतीर्थ मनोहरलालः-

वुद्धि के बड़े ती ह्णा थे। १० वर्ष की अवस्था में न्यायती थीं (सरकारी परी ज्ञा) में उत्ती णीं हुए। इस छोटी से वय में विशाल ज्ञान प्राप्त करने का कारण आपके ज्ञानावरण कर्म का ज्ञायोपशम तो हैही परन्तु आपकी गुरु भक्ति भी बहुत आंशों में निर्मित्त कारण बनी। आपके गुरु पूज्य श्री महावर्णी जी के प्रति आपका ऐसा भक्तिपूर्ण व प्रेममय व्यवहार है कि अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता?

#### पंडित मनोहरलाल:-

इसके बाद आपने संस्कृत विद्यालय में संस्कृत अध्यापक का कार्य किया? चाहे थोड़े समय के लिये पढ़ाते थे परन्तु पूरे तन मन से । परीचा फल ६० की सदी के लगभग रहता। पढ़ाने में श्रव भी वहुत रुचि है। कोई समय हो हर समय बांल, वृद्ध, युवा कोई हो धर्म शिक्षा देने में ही संलग्न रहते हैं। मुख्य कर्तव्य सममते हैं श्राप इसको।

#### मंत्री मनोहरलालः-

सामाजिक चेत्र में पैर रखा । १६ वर्ष के थे । 'जाति सुघारक सभा' के मंत्री नियुक्त किये गये। गांव के छोटे २ मगड़े आपके पाम आते। वड़ी कुशलता से उनका फैसला करा देते । जनता में इतना प्रभाव व विश्वास था कि कहा करते थे 'जो मनोहर कर देगा, स्वीकार है '। एक वार सतगुवां प्राम में एक युद्ध—विवाह होने जारहा था। आप साईकिल पर इस गांव में पहूँचे। उस होने वाले अनाचार को रोका। जनता बहुत ही प्रभावित हुई। अब भी जहां जाते हैं समाज में मनसुटाव के दूर करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं।

#### साव (शाह) मनोहर लाल :--

वुन्देलखंड में साव (शाह) उन्हें कहते हैं जो लेन देन का व्यवहार करते हैं। जब श्राप ६ ही वर्ष के थे कि पिता जी सदैव के (लये श्रापको छोड़ कर चले गये। माता जी का भी देहानत हो चुका था। घर में लेन—देन का कार्य शिथिल पड़ गया। जब श्राप २१ वर्ष के हुए तो गृहस्थी की चिंता से श्राप को श्रपना लह्य लेन—देन की श्रोर देना पड़ा। परन्तु पिता जी को स्वर्गवास हुए १२ वर्ष हो चुके थे अतः वहुत से ऋणों की मियाद समाप्त हो चुकी थी। आपने ओरछा रियासत के राजा को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि मैं वालिग होगया हूँ। अतः पुराने ऋणों की मियाद बढ़ा दी जाये ताकि मैं उन्हें वसूल कर संकृ। राजाज्ञा आपके अनुकूल हुई। फिर भी आपके कोमल हृदय ने आपको आज्ञा नहीं दी कि किसी पर नालिश करके रुपया वसूल किया जा सके।

#### त्रती मनोहर लाल :--

पहली स्त्री का संसर्ग श्रविक दिन तक न रह सका । २० वर्ष की आयु में वह चल बसी। इच्छा न होते हुए भी घर वालों (विशेष कर स्वसुर) के आग्रह से दूसरा विवाह कराना पड़ा। भाग्य में कुछ और ही था। वह भी ६ वर्ष पश्चात् जब आप लगभग २६॥ वर्ष के थे आपका मार्ग निस्कंटक बना कर चली गई। अब आपने पूर्ण निश्चय कर लिया कि ब्रह्मचर्ण से रहेंगे। इसी समय आपने कुछ पद्य बनाये जिनका संग्रह 'मनोहर पद्यावलि' में किया गया है जिससे उनके उस समय कितने वैराज्यपूर्ण विचार थे इस बात का ज्ञान होता है। घर वालों व गांव वालों ने तीसरे विवाह के लिये जोर दिया परन्तु यहां तो विचार बहुत उचे चढ़ चुके थे। आपने एक न सुनी। आसाढ़ शुक्ला पूर्णिमा सं० २००० को सिद्ध चेत्र श्री शिखर जी पहुँच कर आपने पूज्य गुक्त श्री महावर्णी जी के समज्ञ ब्रह्मचर्ण व श्रायक के ब्रत धारण किये।

#### पूज्य श्री वर्णी जी :-

श्रव तो श्राप सब भंभटों से मुक्त हो चुके थे । सुख श्रौर शांतिकी प्राप्ति के हेनुं ज्ञानार्जन में जुरगये। वैराग्यता श्रौर बढ़ी। २ वर्ण बाद ही काशी में सप्तम प्रतिमा के व्रत श्रादरे। तभी से श्रापको श्री वर्णी जी कहने लगे।

श्रापके प्रव गुरु जी श्री पं० गरोशप्रसाद जी वर्णी (वर्तमान पूच्य श्री १०४ श्रुह्मक गर्णेश प्रसाद जी वर्णी) पैदल यात्रा करते २ सागर ( सी० पी० ) पन्नारे थे । सहारनपुरके कुछ व्यक्ति दश लक्षण पर्व में पूच्य गुरु जी के दर्शनार्थ सागर गये। वहीं पर श्रापके दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हुत्रा श्रौर साथ ही साथ त्रापकी मधुर त्रौर मनोहर वाणी सुनने का भी। वहुत प्रभावित हुए। पूच्य गुरु जी से आपको उत्तर प्रान्त में भेजने के लिये प्रार्थाना की प्रार्थाना स्वीकृत हुई। उत्तरप्रान्त का ऋहोभाग्य आप जून् १६४४ को सहारनपुर पवारे। आपकी मधुरवाणी ने सब का मन मोह लिया। संसार के दुखी प्राणी किस प्रकार दुख से छूट जायें यही सदैव आपकी भावना रहतो थी। दुखी प्राणियों को घर्मामृत पिताने की एक तड़फन थी श्रापके हृत्य में। इसी उद्देश्य से श्रापके ही उपदेश से प्रभावित होकर सहारनपुर में उत्तर प्रान्तीय दिगम्बर जैन गुरुकुल की स्थापना आपके ही कर-कमलों द्वारा हुई। अव यह गुरुकुल श्री हस्तिनागपुर तीर्था चेत्र पर सुचारू रूप से चल रहा है।

#### [ १= ]

[इसके पश्चीत् श्रापने जबलपुर में श्राठवीं, फरवरी सन् १६४८ ई० में वर्वासागर नमें जनवातीं, श्रीर दिसम्बर सन् १६४८ ह०, में श्रागरा नमें दशम प्रतिमा श्रपने गुरू पूंच्य श्रो महाप्रणी जी के समन्न ली।

#### चुल्लक वर्णीजी:—

परि, शासी के चढ़ने में क्या देर लगती है। परिशाम और वैराग्यमय हुये। आपको अवाहार के लिये लेजाने के लियें आवकों में प्रायः प्रतिदिन विसंवाद हो जार्या करता था। कोई कहता था मैंने पहले कहा, कोई कहता था मैंने। सरलं हृदय तो आप थे ही । आप किसी का चित्त दुखाना नहीं चाहते थे। उक्त विवाद के कारण ही बहुत ही छोटी सी वय में विक्रम संवत् २००४ में सब के मना करने पर भी आपने श्री हस्तिनागपुर ती भी ज्वेत्र पर पूज्य हा क महत्वर्णी जी के समन्त मैन्यवृति का जत प्रहण किया। अब आप क्षाइक वर्णी जी के साम से प्रसिद्ध हुये।

#### सफल लेखकः--

श्राप त्रती व त्यागी ही नहीं, वरन् उच्च कोटि के विद्वान और लेखक भी है। आपकी लेखन शैली आदितीय, मनोहर्ए, सरल और हृद्य तक पहुंचने वाली है। १४ वर्ष की अवस्था में ही आपने 'शौक-शास्त्र' नाम का प्रनथ संस्कृत भाषा "में बनाया जिसमें रेल की सवारी, खेल कूद आदि के ढंग को बंधीन था। २६॥ वर्ष की अवस्था में भनोहर पद्मावलिं की रचना की जिसमे पता चलता है जिक साप काव्य वन छन्द शास्त्र के भी उनकोट्टि के जानकार हैं.।.एक संमस्थान सूत्र रंचा जिसमें १११ अध्यायों में लगभग ४००० सूत्र हैं। धर्म की विशेष जानकारी के लिये 'चौतींस ठाना' प्रनथ का निर्माण किया जिसमें आपके विशाल झानु का दिख़रीन होताहै। 'आत्म-सम्बोधन' जिसमें ६४० क्लपना में हैं इस बात को सिद्ध करने में पर्वाप्त हैं कि आपकें परिकामों मुं कितनी, संसार, द्वारीर भोगों से वैरांग्यता सरी हुई है। एक २ कल्पना ऐसी लहै- जिसकी जीवन-में उतार कर-सर्वो साधारण्डे अपना कलंगाग् कर-सकता है 1- इस-'पुस्तकं 'का दूसरा, संस्करण अब अभिके सम्बन्धि। जन साघारण को प्रार-स्भिक ,वर्ग-हानू के हेतु आफ़ले 'वर्ग वोधः' सामकः पुस्तक की रचना की है जो शीव ही अकाशित हो रही है। इन सबके श्रति-रिक अपने फरवरी सन १६५१ में भीता रेची जिस में ३१४. संस्कृत के दूरताक हैं। यह महान भौर उच्चकोटि का प्रन्थे हैं । भौर-श्रनेक श्रन्थ श्राप लिख रहे हैं। जो कि हमें श्रीशा है बहुत शीव ही प्रकाश में आयेंगे और सर्व साधारण के कल्याण में निमित्त होंगे।

सहजानन्दः

<sup>&#</sup>x27;गीता' के हर श्लोक के घौथे चरण में सहज आनन्द का वर्णन

किया ग्या है। इसिलये आपका नाम सहजानन्द पड़ा। इसके आतिरिक्त जब आप जती सम्मेलनमें भाग लेने के लिये फरवरी सन् १६५१ ई० को फोरोजाबाद पहूँचे वहां आपके गुरु पूच्य श्री वर्णी जी ने आपको परमानन्द के नाम से पुकारा। स थ हो यह बात भी जची की 'परम' की अपेक्षा स्वाभाविक अर्थात् 'सहजा अच्छा प्रतीत होता है। अतः आपको आपके सहबासी ''सहजानन्द" पुकारने लगे।

त्राप अपना कल्यागा तो कर ही रहे हैं परन्तु मोहान्धकार में डूवे हुए संसारी प्राणियों का कल्याण कैसे हो सदैव यही विचारते रहते हैं। जहां भी जाते हैं यही उपदेश देते हैं कि श्रगर सुख श्रौर शांति प्राप्त करना है तो जीवन को धर्ममय वनात्रो । सर्वाताचारण धर्म के विषय में विल्कुल अन्धकार में है। तत्य स्कूल व कालेज की शिला की खोर है और घार्मिक शिचा की त्रोर आंख उठाकर भी नहीं देखते । परिणाम यह हो रहा है कि स्कूज और कालेज के विद्यार्थी धर्म नाम की वस्तु से बिलकुत अपरिचित रहते हैं और दूषित वातावरण में रहने वाले ये विद्यार्थी विषय भोगों के गुलाम बनकर अपने जीवन को वरबाद कर देते हैं। व्यापारी वर्ग भी ऋर्थ संचय छौर विपय भोगों में इतने संलग्न रहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है इसको विलक्षत्र ही भूल जाते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों व व्यापारियों का जीवन सुख श्रीर शांतिमय बनाने के लिये

श्रापने १० जनवरी सन् १६५१ ई० में मेरठ सद्र में घर्न शिचा सद्न की स्थापना की जहां पर आतम-निद्यार्थी को सिखाया जाता है कि जिस घर्म के द्वारा उसका जीवन सुख और शांतिमय वन सकता है वह घर्म है क्या? अब मेरठसद्र में ही नहीं वरन मेरठ शहर, मुजफ्फरनगर, कैराना, कांघला ख्रौर शामनी में भी धर्मा शिचा सदन सुचारु रूप से जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। आतम विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिये आपने १० जौलाई सन १६४१ ई० को मेरठ एदर में उत्तर प्रान्तीय श्री धर्म शिचा परीचालय की स्थापना की जिसमें आत्म विद्यार्थियों की परीचा का बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है। बालकों श्रीर व्यापान रियों तक ही सीमित न रखकर आपने इस कार्य को आगे वढ़ाया। सितम्बर सन् १६५१ ई० में मेरठ सदर में श्री श्राविका धर्म शिचा सदन की स्थापना की जिसका उद्देश्य महिलाओं को वर्म शिचा देना है।

यूं तो जिसने भी आपका उपदेश सुना उसका ही कल्याण हुआ परन्तु जो सान्नात आपके चरण चिन्हों पर चल रहे हैं वे हैं श्री त्रठ रामानन्द जी, श्रो त्रठ त्रह्मानन्द जी श्री त्रठ रामानन्द जो व श्री त्रठ जयानन्द जी त्रठ जीवानन्द जी २१ वर्ष पहिले अजैन थे इन्हें पद्मपुराण की कथा श्रवण से ही जैन घर्म की श्रद्धा हो गई थो फिर पूज्य श्री महावर्णी जी का स्त्समागम प्राप्त रहा अब पूज्य श्री महावर्णी जी के आदेशानुसार आपके सत्संग में करीच ३ वर्ष से सदैव रहते हैं सप्तम प्रतिमा का अत पालैन करते हैं। श्री ब्रंग ब्रह्मानन्द जी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं और सहिष्णु पुरुष हैं। श्री ब्रंग राम्सानन्द जी व जयानंद्र जी भी अपने वित पालन में तत्पर रहते हैं। के सब आपके सत्तंग में रहें कर स्वयं का भी कल्याण कर रहे हैं और सर्वा-साधरिएं को मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्रीर क्या क्याः—

त्यागी भी बहुत से होते हैं। विद्वानों की भी कुमी नहीं है। परेन्तुं त्यागी होनें के साथ ही साथ, उन्नकोटि का विद्वीन भी हो ऐसे विरंती ही होते हैं। पूर्वय क्षुल्लक श्री वंगीं जी भी उन्हीं में से हैं। जिस समय पूज्य गुरुवर्की श्री १०१ श्रुल्लक गुणेश प्रसाद जी वर्णी मेर्ठ से इटावा को प्रमान कर रहे थे इस समय आपके विषय में जो शब्द उन्होंने कहे थे भूले से नहीं भूलाये जा सकते। उन्होंने उपस्थित जनता, को सम्बोधित करते हुए कहा था "मैं तुमको एक रतन सोंपे जा रहा हूँ, भले प्रकार रची करना इसकी। ऐसा त्यागी श्रीर ऐसा विवाने तुमकी कहीं न मिलेगा।

त्र तुमका पर्वा संस्था की जाय थोड़ी श्रांपकी प्रवचने शैंली की जितनी प्रशन्सा की जाय थोड़ी है। जिस समये आपके हृदय की आवाज श्रीताओं तक पहुँ चती है तो उनके हद-तन्त्रों के तार मनमना, उठते हैं और नवह आनन्द विभीर हो उठते हैं, मन्त्र मुख से हो जाते हैं। वासी में जादृ है, कंठ में मधुरता है, चेहरे पर शान्ति, हृदय निष्कषाय,

निष्कपट—केसे न श्रोताश्रो पर प्रभाव हो समक में नहीं श्राता।
एक बार याद है दशलाक्षणी पर्दा में मुजुफ्फरनगर, में श्राप
तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन कर रहे थे। २ घंटे तक प्रवचन हुआ।
स्वर्गी का व लोकोन्ति देवों का वर्णन था। सभी श्रोता चित्रलिखित से बैठे थे। इस समय तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव
में स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं। अध्यात्म-कथनी जिस समय करते
हैं आप भी मस्त हो जाते हैं और श्रोताश्रों को कुछ क्षा के
लिये संसारी मंमटों से मुक्त कर देते हैं। सीघा-साधा सरल
भाषा में श्रापका उपदेश होता है। स्त्री, बच्चे, युवक, वृद्ध-सब
कोई सममते है, प्रहण करते हैं अपना कल्याण करते हैं।

शानित की तो आप प्रतिमृति ही हैं। को भू तो आपको अप में नहीं गया है। सदैव प्रसन्नतिचित्त रहते हैं। को भ की एक रेखा भी कभी आपके चेहरे पर इष्टिगोचर नहीं होती। हंसते हैं और हंसी हंसी में ही पर का व स्वयं का कल्याण करते रहते हैं।

गुण तो इतने हैं अप में जिनका वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। फिर भी जो कुछ बना लिख दिया।

अन्त में मेरी तो हार्दिक मावना है, कि आपक्का स्वास्थ , सदैव ठीक रहे जिस से आप स्वयं का भी कल्याण कर सके

#### [ २४ ]

श्रोर जन-साधारण भी श्रापके उपदेश को महण करके श्रपना जीवन सफल बना सके।

कार्तिक वदी १० } दिनाङ्क सं० २००८ }

मूलचन्द जैन मुजपकरनगर।



## शुद्धि पत्र

| विषय-पृष्ठ-कल्पना-पंक्ति | <b>अशुद्धशब्द</b> | शुद्धशब्द      |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| ३-११- २- २               | <b>आवफ</b> ल      | <b>अविफ</b> ल  |
| ३१३-१०- १                | भगवन              | भगवन्          |
| ३-१३-१०- ५               | सामग्रय           | सामग्र्य       |
| ३-१४-१३- १               | पूर्वज्ञ          | पूर्ण्ज्ञ      |
| ३-?६-२१- १               | ता सुनो           | तो सुनो        |
| ४-१८- ४- २               | रहा               | रहो            |
| ४-१८- ७- ३               | - अस्यम           | <b>असंयम</b>   |
| ४–२१ <b>–१६</b> – ५      | सुखैषी            | सुखेषी को      |
| ५-२६-२२- ६               | की                | का             |
| ६-३३- है- ४              | था सन्मान         | या सन्मान      |
| ६-३५-१४- ६               | योविगचुद्धि       | वियोगबुद्धि    |
| ६-३८-२८- १               | <b>अ</b> ति       | ग्रात्म        |
| ६-३६-३३- ३               | वावक              | बाधक           |
| 0-88- 8- A               | जावा              | जावो           |
| द-४द-१२- <b>२</b>        | स्वभाव के         | स्वभाव के समान |
| <i>६–५२–</i>             | गंभीरता से        | गभीरता से पढ़ो |
| ६-४४-१०- २               | व्यवहारिगाम्      | व्यवहारिगाम्   |
| ६-५१-११- २               | स्पृह             | स्पृहा         |
| <b>६-५५-१</b> २ ४        | भिन्न             | मित्र          |
| <i>६४६-१8 ४</i>          | <b>अन्न</b>       | श्राना         |
|                          |                   |                |

```
२६ ]
                               वाधा
                 वाह्य
             २
   पृद्द १५
                              सुखी
                 सुख
             १
१० ६४
        १०
                              देना
                 देन
              ३
     ६५ १८
                              श्रनंत
१०
                  ग्रनत
              ३
११ ६८ ४
                              मानते
                  मानत
              ३
१४ टर १७
                               शंका
              3
                  श्रका
१५ ४२ १२
                               स्वयं
                  स्वय
              8
33 oş
          २
                               होगा
                   हागा
२४ १२७ ६
               પ્ર
                               संकोच न करो
                   संकोच करो
 २४ वृज्य १६
               ३
                   दूसरे से पड़ेगा दूसरे से पड़ेगा
               8
 २५ १३५ १४
                                ऋखंड
                   ग्रखड
 ३२ १६२ ३
               २
                               पर में है,
                   पर में हैं,
               ६
 ३४ वृह्
           8
                                सहज्ञानंद्मय
                   सहजानद्मय
                ¥
  ३६ १७८ ६
                                परीपहों
                    वरीषहीं
  ४४ २०६ ११
                ų
                                 च्यतीत
                    व्यती
                १
            १
  ४७ २१८
                               जहां तपश्चरण
                    तपश्चगा
                 १
  ४= २२४ ६
                                 जो कुछ 🖟
                    जा इख
                 ३
  ४८ २२६ १४
                     पर यह शब्द भेद है ×
                 film. W
   ८८ इंड्रें १७
                                 चोभ में ही
                     चोभ में हा
   ४६ २३१
             3
```

## कहां क्या

| क्रम विषय            | पृष्ठ नं 🌣 | क्रम विषय       | पृष्ठ नं०           |
|----------------------|------------|-----------------|---------------------|
| १-लेखनोद्देश्य       | १          | १६-क्रपाय       | ४०६                 |
| २-भेदविज्ञान         | 8          | २०-क्रोधकषाय    | ११३                 |
| ३–भक्ति              | ११         | २१-कपाय         | ११७                 |
| ४-व्यवहार            | १७         | २२-माया क्रवाय  | १२०                 |
| ५-यश्-ग्र <b>पयश</b> | २४         | २३-लोभ क्याय    | १२३                 |
| ६-प्रशंसा-निन्दा     | ३१         | २४-त्याग        | १२६                 |
| ७-सन्मान अपमान       | ४०         | २५-त्रात्मविभव  | १३२                 |
| ≂–समत <b>ा</b>       | 84         | २६-ग्रात्मज्ञान | १३६                 |
| <b>६–निजाचार</b>     | ¥Υ         | २७-ग्रह त       | <b>१</b> ४ <b>१</b> |
| १०–सुख               | ६२         | २८-संयोग वियोग  | ्१४६                |
| ११-त्र्यात्मशक्ति    | ६७         | २६-योग          | १५१                 |
| १२-तत्त्वदुर्लभंता   | ७१         | ३०-शुभोपयोग     | १५५                 |
| १३-पवित्रता          | હ          | ३१-उपकार        | १५६                 |
| १४-अकत्त्व           | ८१         | ३२-चिन्ता       | १६२                 |
| १५–दुःख              | 32         | ३३-सन्तोप       | १६५                 |
| १६-विषयसेवा          | 88         | ३४-पुरुषार्थ    | १६=                 |
| १७-भ्रम              | 33         | ३५-स्वतन्त्रता  | १७२                 |
| १८-दृष्टि            | १०४        | ३६-धर्मिं सेवा  | १७६                 |

[ २८ ] २३३ 308 ३७–धर्म २३७ १=२ |५१-सयम ३८-ग्रध्यवसान २४० १८५ ५२-अहिंसा ३६-मोह १== । ५३-सहज परिणति २८५ ४०-सग २४८ १६२ ५४--तत्वस्वरूप ४१-लौकिक वैभव २५४ १८६ । ५५-सत्सङ्ग ४२-आशा २५७ १६६ ५६-चर्या ४३-धैर्य २६६ २०२ ५७ - श्रात्म हेवा ४४-कल्याग २०८ ५८- ग्राकिश्चन्य २७२ ४५-उपेचा ३७६ २१३ ५६-चमा ४६-माया ३७६ २१८ ६०-सहिष्णुता ४७-विकल्प २८१ २२३ ६१--शान्ति ४ =-इच्छा

२२६ ६२--शरण

४६-अइ।

२८५



## मनोहर वागी

ऋथवा

## **ऋात्मसम्बोधन**

وموروزونون

# १ लेखनोह् श्य

विषया-नुक्रम कल्पना क्रम

कल्पना (मनोर्थ)

१-१. मनोहर ! तुम उत्कृष्ट तत्त्व को विचार करके भी कभी अतत्त्व में मुग्ध होते हो और कभी तत्त्व की ओर जाते हो, इस लिये जब तुम्हारे मनोरथ उठें उन्हें निज के बोध के अर्थ पढ़ने के लिये लिखते जाना चाहिये।

२-२८५. मनोहर ! जो तुम लिखते हो उसका ध्येय अपने में जागृति करे रहना रखो, केवल प्रकट करना प्रतिष्ठा के लोम का साधन वन सकता है, अतः वास्तविक ध्येय से च्युत कभी मत होओ।

#### 出 端 出

३--७६८. लिखने के उद्देश्य कितने ही हो जाया करते हैं उन्हें संत्रेप में कहा जाय तो उद्देश्यों के दो विभाग हो जाते हैं--१-सत् उद्देश्य २-श्रसत् उद्देश्य । जा श्रात्म हित पर पहुंचा देवें वे सत् उद्देश्य हैं, श्रीर जा श्राहित में श्रमावें वे श्रसत् उद्देश्य हैं।

#### 

४-७६६. मेरे लेखन के उपयोग से मेरी परिणाति अशु-भोपयोग से पृथक रहे अथवा इसके वाचने के निमित्त से कोई अन्य अपने उपादान से अपने को अवलोकित करके शान्ति प्राप्त करें ये सत उद्देश्य हैं।

#### **出 ※ 出**

५-७७०, बहुत से लेखक अपनी कृति लिख गये हैं मेरी भी कृति रहे अथवा यश का प्रसारक चिन्ह रहे अथवा लोक समभें कि ऐसा इनका ज्ञान है अथवा लोक मुझे मानते हैं तो कुछ भी तो उनके लिये होना चाहिये ये सब असत् उद्देश्य हैं। ६-७७१. लेख का सत् उद्देश्य ही रखो, मायास्य जगत से सुलझे हुए रही।

出 % 出



# २ भेदविज्ञान

१-२. विभाव भाव का विश्वास नहीं क्योंकि वह चािएक है, स्वभावविरुद्ध है, संयोग्ज है परन्तु खेद है उसके उदय- काल में उसे तुम ऐसा विश्वास्य बना लेते हो मानो वह तुम्हारा हितू ही हो, अरे वही तो आपदा है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनय है।

# **听 ※ 卐**

२-४. विवेक तो अलग करने की कहते हैं और ज्ञान का वही फल है, तभी तो लोकों ने विवेक का अर्थ ज्ञान कर डाला अर्थात् भेद विज्ञान ही विवेक है।

# 55 多 55 🖖

३-६. मनोहर! जो भी तुम्हें दिखता है, वह सब अजीव हैं, उनमें खुख गुण है ही नहीं, वे तुम्हें सुख कैसे दे सकते ? अरे! जिनमें सुखगुण है ऐसे अन्य आत्मायें भी अपना सुखगुण तुम्हें त्रिकाल में नहीं दे सकते, सब

# वस्तुयें अपने अपने गुणों में ही परिणमती हैं।

# 5 多 5

४-६. मेद्विज्ञान कल्याण मन्दिर का प्रारम्भिक सोपान है।

# **当等**

५-७०. तेरा दृश्य पदार्थों श्रीर मनुष्यों से क्या सम्बन्ध ? ज़ा निरन्तर इनके निमित्त से श्रपनी श्रनाकुलता खो बैठते हो।

# **当等**

६-६६. भगवती प्रज्ञा के प्रसोद से आत्मा विजय प्राप्त करता है।

# **当等**

७-१०१. क्या दर्पण में मुखं देखने वाले का मुख दर्पण में चला जाता है ? यदि चला जाता तो शरीर मुख रहित हो जाना चाहिये सो वात है नहीं, बात यह है कि दर्पण की स्वच्छता में समच वस्तु का प्रतिभास होता, इसलिये दर्पण का द्रष्टा मुलादि का भी द्रष्टा होजाता इसी तरह स्वच्छ आत्मा का द्रष्टा ज्ञाता विश्व का द्रष्टा ज्ञाता हो जाता परनतु विश्व उस आत्मा में नहीं चला जाता।

# 5 35 5

द─१०२. वृत्त के नीचे रहने वाली छाया क्या वृत्त की है ?

यदि वृत्त की है तो वृत्त के प्रदेशों में हो रहना चाि ये, क्योंकि जिस का जा गुण पर्याय होता उसके प्रदेशों में ही वह रहता, सो छाया तो वृत्त प्रदेश में है नहीं, बात यह है कि वृत्त के निमित्त से पृथ्वी की, छाया रूप अवस्था हुई, इसी तरह स्त्री पुत्र भोजन आदि के निमित्त से मोही के साता परिणाम रूप, सुख की विकार अवस्था होगई वह उसी का सुख है न कि स्त्री आदि का।

# 

६-१५२. अपने वर्तमान परिणाम की परीचा करिये। इसमें स्वभाव का करना कितना वह रहा है और विभाव की कीच कितनी भरभरा रही है।

# 光 蕊 乐

१०-२२६. यदि अपने आत्मा को शुभाशुभयोगों से रोकना
है और शुद्ध ज्ञानदर्शनमय आत्मा में ही प्रतिष्ठित करना
है तब दृढ़ मेदविज्ञान का सहारा लो।

# 5 3 5

११-२४७. केवल ज्ञाता द्रष्टा रहना ही शान्ति का रूप है, सो तेरा वह स्वभाव कहीं से लाना नहीं किन्तु इसका आच्छादक जो अहंकारता व ममकारता है उसका ध्वंस

# करना है इसका उ़पाय भेदिविज्ञान है इसे ही दृढ़ करो। 5 अ 5

१२-(३६५. तुम अपने को मनुष्य, त्यागी, श्रावक, पंडित, मूर्ख, गुरु, शिष्य आदि कुछ मत समभो और समभो में चेतन हूं, चेतना (जानना) मेरा व्यापार है और चेतना में परिणत होना निजकार्य है, अन्य सब क्रियायें खतरनाक और मोहक हैं।

# **55** 55 55

१३-४४५, राग की वेदना मेटने को उपाय तो यह है कि राग के विषयभूत पदार्थ को अपने से भिन्न समस्रो तथा उस राग को भी अपने स्वभाव से भिन्न एवं अहितकारी समस्रो।

# 5 3 5

१४-५१४. मन इन्द्रियों का दादा है इसका नाम अनिन्द्रिय (थोड़ी इन्द्रिय) न दिखने की अपेचा से है परन्तु यदि दौड़, विषय, अशान्ति आदि की अपेचा देखी जावे तो इन्द्रियों का दादा है, किर भी यदि मन का वेग उलट दिया जाय तो हम सब अनादिकोल से भटकने वाले प्राणियों को तत्त्वपथ में लगाने वाला देवता है, वेग बदलने का पैंच भेदविज्ञान का अभ्यास है इसे ही [ = ]

निरन्तर करो ।

# **5 3 5**

१५-७३१. आत्मा के सहज स्वभावमय ज्ञानदर्शनभाव से राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि विभावों को पृथक् समभाना भेदविज्ञान है।

# 斯 🕉 卐

१६-७३२. जहां क्रोघादि भाव ही आत्मा के स्वयं नहीं है किर शरीर, पुत्र, मित्र, धन, मकान क्या आत्मा के कुछ हो सकते ? यथार्थ क्षोन को अपनावो, वही तुम्हारा उद्घार करेगा।

# **当 % 别**

१७-७३३. प्रतिष्ठा, यश, अपयश, सन्मान, अपमान आदि भी क्या आत्मा के हैं ? सब जुदे हैं उनका व्यामोह छोह, सहज भाव को ही अपनावो ।

# **5 3 5** 5

१८-७५६. ज्ञानी के माप नहीं अर्थात् ज्ञानी पुरुप की क्रिया की दिशा, भावना, निर्मलता आदि की अवधि समभना वहा कठिन है, उसकी लोलां की परमात्मा जाने व वही जाने।

**出 🥸 卍** 

१६—८२८. संसार यह चिल्लाता है—यह मेरी स्त्री है, यह मेरा वेटा है, यह मेरा धन है, यह मेरा मकान है, देखों ये ही शब्द भेदविज्ञान की वार्ते बना रहे हैं. यह मेरा है ऐसा कहने में यह ही तो आया—यह यह है—मैं मैं हूं—यह मेरा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता मैं वेटा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धन हूं, मैं मकान हूं आदि। भेदविज्ञान के लिये ज्यादह क्या परिश्रंम करना, आंखों सामने वात है, न मानने का क्या इलाज ?

# **当 % 出**

२०-८३३. जब भी तुम च्याकुल होओ तब तुम अपने आप अपनी सहायता करो अर्थान् भेदिवज्ञान का आश्रय लो, संसार सब अपनी ही चेष्टा करता तुम्हारा कोई क्रस्त नहीं कर सकता।

# 5 3 S

२१-- द्रद. पर में आत्मकल्पना होने से जो वेदना होती है वह भेदविज्ञान से स्वयं नष्ट हो जातो है, दुःख से छूटने का उपाय भेदविज्ञान है, जीवन में

# [ 09 ]

सदो इसकी भावना करो।

# 5 3 5

२२-८४२. मेद विज्ञानी को कभी आकुलता नहीं होती, क्यों हो ? उसने तो सबसे पृथक् जो आत्मतन्त्र, उसे हस्तगत कर लिया है।

**当等** 





१-१५. प्रभो ! रोकते रोकते चित्त कछिपत हो जाता है,
यह आपके भक्त के लिये लज्जा की बात है और भिक्त
के जीवित रहने का खतरा है, सुखार्थी का प्रांग भिक्त
है। हं देव ! इस खतरे (कछपता) से बचाइये।

# **光** 第 **先**

२-१५. परमात्मा का स्मरण मोहसागर में इवते हुए के लिये पवित्र व आंवफल जहाज है।

# 5 3 5

३-१६. हे भगवन् ! मुक्त से सविधि अनितचार चारित्र नहीं पलता, परन्तु आप जोनते ही हैं— कि मैं आप को छोड़ि अन्य का भक्त नहीं हूं मैं और कुछ नहीं चाहता हूं ... "यही भिक्त दृढ़ हो जावे" केवल यही भावना है।

# 5 35 5

४-३१. यदि तुम्हारा ध्यान, परमात्मा व शुद्धात्मा में नहीं जाता तो जहां जाता वहीं जाने दो, परन्तु स्वरूप तो उसका यथार्थ विचारो । यथार्थ ज्ञान होते ही मन लौट आवेगा तब स्वयं शुद्धात्मा व परमात्मा को भक्ति हो ही जावेगी ।

# 5 3 5

४-४७. लोक कहते हैं—िक भगवान् भक्त में बसता है— इसका यह अर्थ है कि भक्त अपने ज्ञान द्वारा अपने में भगवान् के स्वरूप को बसा लेता है।

# **5** 5 5 5

६-७६. प्रभो ! कल्याण के लिये जो मेरा प्रयत्न है वह आपकी भक्ति है और जो आपकी भक्ति है वह मेरा सार्वाध रत्नत्रय है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में मेरे और क्या करतूत हो सकती, परन्तु आपकी भक्ति के प्रसाद से आशा अत्यधिक है।

# **5** 第 5

७--१४५. परमात्मध्यान में ध्यान का विषय परमात्मा है, अतः परमात्ना मोह के नाश में निमित्त कारण है।

# 出 端 乐

द─१४५. परमात्मभक्ति, परभिन्ननिजात्मभक्ति, वस्तुस्वरूपा-वगम से मोह का विनाश होता है।

**55** 35 55 55

६-१५६. हे प्रभो ! मैं तो आपको आत्मसमपैण कर चुका, अब भी यदि आपके ज्ञान में मेरी अशुद्धता का विकल्प (ग्रव्या) हो तो मेरा कोई अपराध नहीं; हे देव ! मुक्त निमित्तक हुई एताबन्मात्र आपकी अशुद्धता मिट जावे।

# 牙 ※ 牙

१०-३१४. हे भगवन ! परलोक में मुझे धनी होने की चाह नहीं, धन असार और अहितरूप है । देव व भोगभूमिज मनुष्य होना नहीं चाहता वहां राग और मूर्छा के साधन प्रचुर हैं और असंयम का संताप है । तिर्यक्ष भी होना नहीं चाहता, वहां उत्कृष्ट धर्म सामग्रय नहीं अथवा कर्मभृमिज तिर्यक्ष व मनुष्य की गति इस भव से सम्य-वत्व सहित मरण से मिलती नहीं, सा मुझे सम्यक्त्व रहित अवस्था च्या मात्र को भी इष्ट नहीं, तब मेरा क्या हाल होगा, हे नाथ ! तेरा ज्ञान प्रमाण व सहाय है ।

# **出 % 出**

११-४५०. भगवान के गुणों में श्रनुराग करे। व्यवहार के काम तुम्हें शान्ति न पहुंचावेंगे।

# H & H

१२-४८८. हे परमात्मन् ! हे निर्दोप ! हे गुणाकर ! हे

पित्र ज्ञानमय ! मैं ''मैं ''ज्ञानमात्रस्वभावी हूं, अब विकल्प का क्लेश नहीं सहा जाता। पूर्व संस्कार'' मुझे देशही ते। नहीं बना रहे परन्तु भीरु और अधीर बना रहे हैं। हे शक्तिमय ! तुम सदा ही मेरे नयन-दथ में रहे।।

# **卐 ॐ 卐**

१३-५७६. हे परमात्मन् ! तू ही स्वाश्रित हैं, पूर्वज्ञ है श्रौर परमसुखी है, क्योंकि श्राप स्वरूपस्थ हैं।

# **5 3 5** 5

१४-७३ हे चेतन्य प्रभा ! तेरी दया सब प्राणियों पर है कि तू अनादि अनिधन सब में विराजमान है परन्तु जा तेरा दर्शन कर पाते हैं वे अलौकिक फल प्राप्त कर लेते हैं।

# 

१५-७४२. परमोत्मा या शुद्धात्मा की भक्ति से दूर रह कर कोई विरक्त नहीं हो सकता।

# **归 % 归**

१६-७५२: नास्तिक के जाप नहीं अर्थात् जा ब्रह्म (आत्मा) के सहजम्बरूप, परलाक व परमात्मा के। नहीं मानते हैं

उनके। जाप से प्रयोजन क्या ? व वे जाप ही क्या ? श्रीर किसका करें वे ते। मिथ्यात्वकलंक से कलंकित हो रहे वेचारे दुःखसागर में डूव रहे हैं।

# **55 多 5**

१७-७५३. भक्त के शाप नहीं अर्थात् आत्मा के सहज-स्वरूप व परमात्मा के गुणों का ध्यानरूप सेवा करने चाले भक्त पुरुप पर किसी के कोध या केासने का असर नहीं होता, वह तो सबकी उपेत्ता करके आने निष्करण्टक मार्ग में विहार कर रहा है।

# 5 3 5

१८-७७८. यदि तेरे उपयोग में भगवान् हैं तो तीर्थों, चेत्रों, मंदिरों त्रादि में भी (जहां तू ढूं ढेगा) भगवान् हैं, यदि तेरे चित्त में भगवान नहीं तो कहीं भी नहीं।

# **光 蕊 卍**

१६-१२७. स्वयं विरागता के श्रंश की व्यक्ति हुए बिना परमात्मा का स्मरण व श्रवलेकिन श्रसंभव है।

# 

२०-८६०. भगवान के गुणों में जब अनुराग बढ़ जाता है तब भक्ति हो ही जाती है'''। कितना गारखधंधा है— जा भगवान से इछ चाहता है उसे मिलता नहीं श्रीर जा भगवान की भक्ति करके भी कुछ नहीं चाहता उसके चरणों में सब कुछ लोटता फिरता है।

# **5** 35 5

२१-८६१ हे प्रभा ! आप देना ही चाहते हैं ता सुने। मैं क्या चाहता हूं.—मेरे के इं कभी चाह ही पैटा न हे।— यही चाहता हूं, क्योंकि जे। मैंने चाह बताई वह आपका स्वरूप है आपके स्वरूप से बढ़कर जगत में कुछ है भी क्या ? जिसे मैं चाहूं।

5 3 5



# इस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स् १ ४ व्यवहार

१-५१ योग्यता होते हुए भी मुंह छिपाना व अधिकार होते हुए भी कुकृत्य के। न रोकना या सत्कृत्य न करना भी अपना घातक अपराध है।

# 出 終 出

२-५२. मनुष्य जीवन की ब्रात्मकल्यांग का सहकारी समभ कर जीने के लिये खावा पर खाने के लिये मत जिया।

# 出 終 出

३-५४. अपने पत्त का सवल सम्पादन करने के अर्थ असत् वातों का प्रयोग न करें ता सफलता मिलेगी।

# SF 25 SF

४-६७. मोत्तमार्ग के मंबक की धार्मिक सस्थाओं के भंभट में भी नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि लोक जुदे जुदे ख्याल के होते हैं, अपने अभिप्राय के अनुकूल कार्य का होना अत्यन्त कठिन है।

# 55 55 55

५-७४-यदि शान्ति चाहते हो तव किसी कार्य में मुखिया

मत बना, कोई कार्य उचित जचता हो ता उसे बतलाकर अरत बने रहा, इसमें कुछ कपट भी नहीं क्योंकि तुमन शान्ति के लिये नेष्ठिक श्रावक का बत लिया है।

# **5 3 5** 5

६-६०. व्यवहार और निश्चय ये दृष्टि के भेद हैं चेष्टा के भेद नहीं, जहां व्यवहार हैय वताया उनका अर्थ यह नहीं कि शील, व्य, व्रत, पूजा, चंदना आदि किया हैय हैं किन्तु ये चेष्टायें ही मोचमार्ग हैं यह दृष्टि हेय है, मोच-मार्ग तो वीतरागभाव है पर उसके पूर्व में व्रतादि हुआ करते हैं।

# **5** 35 55

७-६१ यित कोई व्यवहार के भय से शील, तन, व्रत, सामा-यिक, स्वाध्याय वंदनादि छोडने का प्रयत्न करे तब उसके कुराल स्वव्छंदता अतयम आदि चेष्टायें हो जायँगी जा कि प्रकट संसार व संसार का मार्ग है।

# 5 35 5

= -६=. व्यवहार यद्यपि निश्चय नहीं ते। भी व्यवहार के होते हुए भी निश्चय मिलता जैसे दूध से घी, यह प्राथमिक अवस्था वालों को उपाय अपेय का सम्बन्ध बताने के लिये स्थूल दृष्टान्त है।

5 3 5

६-१०७. जहां व्यवहार को निश्चय का कारण बताया वहां ''त्रतादि क्रियायें ही मोचमार्ग है ऐसी दृष्टि" यह व्यवहार का अर्थ नहीं करना क्योंकि वह तो मिथ्यात्व ही है किन्तु ''निश्चय की प्राप्ति के अर्थ हो जाने वाली त्रतादि क्रियायें व धर्मध्यानरूप मन, वचन, काय का व्यापार" यह अर्थ करना, यह व्यवहार निमित्त से कारण है।

# 年 3% 年

१०-१७८. सुवर्ण के आभृषण का उपादान सोना ही है परन्तु हाचे में ढलने का निम्त्ति पाये विना वह अवस्था नहीं होती, इसी प्रकार ज्ञान की विरागता का उपादान ज्ञान ही है पर दीजा, शिज्ञा, आत्मसंस्कार, सल्लेखना और उत्तमार्थ आदि तत्साधक व्यवहार में ढाने विना वह अवस्था नहीं होती किर भी उस अवस्था की प्राप्ति के लिये दृष्टि उपादान पर होती है तब ही वे व्यवहार मो तत्साधक कहलाते हैं।

# 

११-२४३. यदि व्यवहार सर्वया अभृतार्थ है तो क्या कारण है जो अहिंसा, सत्य, पूजा, वदनादि में धर्म का व्यवहार किया जाता है और हिंसा, ऋठ आदि में धर्म

# का व्यवहार नहीं किया जाता।

# 55 55 55

१२-२४४. यद्यपि दया, सत्य, स्वाध्याय आदि को व्यवहार से धर्म कहा पर इन्हीं में क्यों उपचार किया इसका कारण "निश्चय धर्म के विकास में निमित्तमात्र होना" है, विना कुछ सम्बन्ध हुए किसी का किसी में आरोप नहीं किया जाता।

# 55 55

१३-५८६. क्रोध करने वाला अपनी शक्ति और सुख शान्ति का स्वय विनाश करता है और दूसरों के लिये भयंकर और अविश्वास्य हो जाता है, अतः शान्ति के इच्छुकों को भेदज्ञानी रह कर क्रोध से दूर रहना चाहिये और च्यवहार भी शांतिमय करना चाहिये इसमें दोनों (स्व पर) को हानि नहीं उठाना पहती।

# 

१४-५८७. मान करने वाला अपनी शक्ति और सुब शान्ति का स्वयं विनोश करता है और दूसरों के लिये ग्लानि के योग्य और अित्रय हो जाता है, अतः सुख चाहने वालों को आत्मस्यरूप जानते हुए मिथ्या मान से विन्कुल मुख मोड़ लेना चाहिये अत्र न्याहार करते समय उनके सन्मान की रचा करना चाहिये इसमें स्व-पर दोनों को हानि नहीं उठाना पड़ती।

# 5 3 5

१४-४८, मोयाबी का चित्त विरुद्धविकल्पबहुल होने से उड़नखटोला की तरह चित्त अस्थिर रहता है, सदैव आकुलित रहता है और दूसरों के लिये अविश्वास्य व घातक हाजाता है, उसकी फिर कोई इज्जत नहीं रहती अतश्च दर दर भटक कर दुखी होता है इसलिये सुख चाहने वाले ज्ञानमात्र आत्मा का आदर कर कुटिल भाव उत्पन्न न होने दें और व्यवहार करते समय सब के दित का ध्यान रखें व सरल व्यवहार करें, इममें स्वय व दूसरों को हानि नहीं उठाना पड़ती।

# 5 35 5

१६-५८. लोभ करने वाला अपनी शक्ति और सुखशान्ति का स्वयं विनाश करता है, शंका, भय, चिन्ता, का परता, अविवेक आदि दुर्गुणों का सूल लोभ है, लोभी पुरुष विचित्र कल्पनाओं व शकाओं से सदैव दुखी रहता है और दूसरों के लिये अहित बन जाता है, अतः सुखैषी समस्त पर पदार्थों से भिन्न आत्मस्वरूप को ही अपना मान कर निलोंभ व्यवहार करना चाहिये जिसने प्राप्त वस्तु का सदुपयोग हो तथा स्व-पर दोनों के प्रसन्ता और निर्मलता रहे।

# **听 ॐ 听**

१७-६१६. तुम तो अनादि अनंत हो किसी एक पर्याय रूप नहीं हो, जब इस पर्याय रूप ही तुम नहीं हो तब इस पर्याय के व्यवहार में क्या रुचि करना है।

# **5** 35 55

१८-५६२. जब तुम त्यागी न थे मात्र पांडत थे तब तुम
व्यवहार कार्य में व्यासक्त त्यागियों को देखकर अपने
मन में मुग्य और नरभव को व्यर्थ खोने वाले मानते
थे किन्तु अब तुम स्वयं त्यागी हो कर अपने आपको
उस प्रकार अपने मन में नहीं सोचते ? कितनी गहरी
मोहमदिरा पी ली।

# **55** 35 **55**

१३-६६६. व्यवहार में किसी के बल पर कोई कार्य मत करो, जिसे आप कर सकते हो उस कार्य को करो अन्यथा शल्य और सक्लेश हो जायगा।

# 55 55 55

२०-७३६. त्रिगड़े हुए व दुर्जनों का सुधार सरल व्यवहार

में हो सड़ना है, कड़ोर व्यवदार से नहीं, अतः प्रेम से समभा कर उन्हें सत्यथ पर लाओ।

**听等乐** 

२१-=५६. यदि वालक भी शिचा की वात कहे तव उसे नान लो हठ मत करो।

**生 % 形** 

२२-८७१. अपना वह व्यवहार रखो — जिसमें दूसरे की कोई पीड़ा न हो, भाव अपना सबके हित का रखो और प्रवृत्ति भी हित बुद्धि से करो फिर भी अमवरा कोई दुःखी रहे तब तेरा कोई अपराध नहीं।

**当等** 



# भ यश-त्रपयश भ यश-त्रपयश

१-१६. ख्याति की चाह न रखने वाला ही सचा अध्या-त्मयोगी और सुखी वन मकता है।

**5 3 5** 

२-१०. ख्याति के त्याग के उपदेश में यि ख्याति का उद्देश रहा तब ब्रती का वेश निर्धक है।

**55** 55 55

३-२७. मनोहर! जरा बतात्रो कि मृत्यु के बाद यहां की नामवरी साथ जावेगी या भला बुरा संस्कार? यदि दूसरा पत्त तुम्हार्रा उत्तर है तब पहिले पत्त से ममत्व छोड़े। या वहां रहा जहां के लोक तुम्हारे परिचित न हों।

5 35 5

४-४५. किसी की अपकीर्ति कर कीर्ति नहीं मिलती।

५-१६८. अपयश का कार्य न करते हुए भी अपयश होने को भय यश की चाह के बिना नहीं हो सकता। ६-१८२ संसार में अपने को महान् सिद्ध कर देने की इच्छा या आना नाम या अस्तित्व स्थापित कर देने की इच्छा यदि नष्ट हो जाय तो तब से बत प्रारम्भ करने का अधिकारो हो सकता है, अपने भाव को खोजो, यहि वह इच्छा है तब बत का होंग है। यदि कल्याण चाहते हो तो पहले योग्य तर्कणावों से उस इच्छा की होलों कर दो।

# 5 35 5

७-१८३ संगारमाव दुर्लच्य है यश की चाह न करने का उपदेश देकर भी यश की चाह की पृष्टि की जा सकती है। जो उपदेश का लच्य पर को ही बनाते हैं वे प्रुग्ध हैं और जो स्वयं को बनाते वे साबधान हैं।

# 5 3 5

#### **当等**

६-१६४. यदि यश की चाह है तो ऐसा यश प्राप्त करो

# जिसे रागी और विरागी दोनों ही गावें।

# 5 35 5

१०--१६५ रागी के कृत्य का यश रागी ही व उनमें खाम रिश्तेदार ही गाते परन्तु वीतरागता से होने वाला यश रागी (गृहस्थों) के द्वारा व विरागी (साधुवों) के द्वारा भी गाया जाता है।

# 

११-२१ द्र ऐ दो दिन की जिन्दगी वालो ! दो दिन की जिन्दगी वालों में दो दिन तक ही स्वार्थियों द्वारा गाया जा सकने वाला यश चाह कर क्यों अज्ञानी बन कर दुखी होते हो ।

# 5 35 5

११-२४२ जिसकी कीर्ति जितने विस्तृत चेत्र में फैली होती है उसी पुरुष के यदि अकीर्ति का थोड़ा भी कृत्य वन जाय तो अकीर्ति उतने विस्तृत चेत्र में अनायास शीघ्र फैल जाती हैं, जैसे तेल की एक बुंद भी सारे जल में अनायास शीघ्र फैल जाती हैं।

# 光 黎 先

१३-२२७ सकलत्र, ससंतान, धनी, परोपकारी, बहुप्रिय, त्यागी, दानी, व्याख्याता आदि वनने के परिश्रम करने

का मृल प्रायः ख्याति है। भेदविज्ञान से इस मूल के नाश करने पर शान्तिमार्ग मिलता है।

# 

१८-३४१ जिसे ख्याति की चाह है उसे आत्मज्ञान नहीं; यदि आत्मज्ञान होता तव उसकी चाह ही नहीं करता।

# 出 黎 出

१५-४३०. प्रसिद्धि से आत्मशुद्धि का सम्बन्ध नहीं है, प्रसिद्धि अनाकुत्तता का मृल नहीं, आत्मशुद्धि अना-कुत्तता का मृल है।

#### 5 5 F

१६-४७५. चाहे विपुलधनी हो या विद्वत्सम्मत हो या जगद्विरूयात हो किसी का भी यश या लोकप्रियत्व स्थिर नहीं हैं।

#### **第 第** 第

७-४६६. जा प्रसिद्ध हैं व प्रसिद्धिकर्ता है उनकी यह
स्थिति स्वप्नवत् हैं, उनको परिणित देख कर व
सोचकर मोह व आश्चर्य उत्ताव मत होने दो, द्रव्यदिश्व हारा अनादिनिधन ज्ञायक आत्मा का स्वरूप समभ कर निज ही में संतुष्ट, रत होओ और परिणामात्मक इस

# जगत् से विकल्प हटा कर सुखी होत्रो। ५२ ॐ ५५

१ द्र-५६६. दिखने में कान नाक आंख आदि आते आतमा नहीं आता तब आतमा का यश क्या १ सुनने व बोलने में नाम के ही शब्द आते आतमा नहीं, तब आतमा का यश ही क्या १ लिखने में नाम के अद्धर ही आते आतमा नहीं तब अद्धरों से आत्मा का यश क्या १ हे आत्मन् ! किसे आत्मा मानकर परेशान हो रहे हो ? मन बचन काय के प्रयत्न को छोड़कर सहज स्वरूपी होओ।

# **归终**

१६-५८५ कीर्ति से आत्मा को क्या मिलता ? कुछ नहीं, जिसकी कीर्ति होती है मान लो उसे एक ग्राम के लोक जान गये या एक जाति के लेकि जान गये तो शेष ग्राम व जाति के लेकिं ने तो समसा नहीं, सान लो सब मनुष्य जान गये तो पशु पत्ती देव आदि ने तो समसा ही नहीं, मान लो असंभव भी संभव हो जाय कि सब जीव जान जाँय तथापि सब जीव मिलकर भी उसकी परिशति सुखमय नहीं कर सकते, स्वयं का विरक्ति भाव ही सुखी बनावेगा।

२०-६२६. यह आतमा यश किसका चाहता है ? आतमा का या स्रत का या नाम के अच्हों का ? "विचार करने पर यश कुछ भी वस्तु नहीं रहती।

# 55 55 55

२१-६३०. यदि आत्मा का यश चाहते हो तो '' जो लेगि प्रशंसा करते हैं वे आत्मा के। क्या जानते हैं १ '' आत्मा ते। अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अब्यक्त, चेतन व निराकार हैं, ''जिस स्वरूप की दृष्टि में वह सामान्य रूप है उसका तो नाम भी नहीं और न व्यवहार के लिये व्यक्तित्व है उसकी क्या प्रतिष्ठा होती, उसकी ते। प्रतिष्ठा यही है जो स्वयं स्वयं के। जाने और स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे।

# 45 × 45

२२-६३१. यहि स्रत का यश चाहते हो तो छरत पौद्गलिक है अपने से अत्यन्त भिन्न है हाड़ मास चाम का पुतला है उसका गुण ते। रूप रस गंध स्वर्श है उन्हीं में परिणमतो है, अन्य गुण ही उसमें ऐने क्या हैं जिससे स्रत प्रतिष्ठा के योग्य हे। अथवा स्रत की प्रतिष्ठा से आत्मा को क्या मिल जाता १ स्रत की चित्र रह जाने पर भी आतमा की क्या प्रतिष्ठा हुई ?

# 

२३-६३२. यदि नाम के अन्तरों का यश चाहते है। ते। उन अन्तरों से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं, न अन्तरों से आत्मा का परिचय मिलता है, उन लिखित अन्तरों से या बोले हुए अन्तरों से आत्मा को काई शान्ति प्राप्त नहीं होती, आत्मा तो आत्मा है, अपनी करतृतों का फल'पाता है उसकी करतृत भी अव्यक्त है।

# **55** 55 55

२४-६३६. हज़ोरों मुद्रों की अपेचा एक ही ज्ञानी की दिष्टि में ख्याति होना बड़ी कीमत रखता है, अथवा किसी की दिष्टि में कुछ जचे इस से आत्मा की उन्नति नहीं, शानित नहीं, आत्मन्! तुम्हारा काम केवल जानना है, से। मात्र ज्ञाता रहा फिर सुख ही सुख है।

# 牙 ॐ 牙

२५-८५३. न तो यश हित का सोधक है और न अपयश हित का बाधक है, हित का साधक तो इच्छा का अभाव है और हित का बाधक इच्छा का सब्भाव है।

---:※:---

# ६ प्रशंसा-निन्दा

१- ३२. अपने महत्त्व की सिद्धि के अर्थ दूसरों की निन्डा कहने या नुनने में रुचि न कर, आत्मा का महत्त्व अपने आर है। "नाइद्र का महत्त्व नालायों की तुच्छना बताने से नहीं है किन्तु स्वयं है।

# 出 等 出

२-१४०. दूसरों की निन्दा करने या सुनने में रुचि होना ही देरी लघुता (तुच्छता) का सूचक है, फिर उस उगय ने महत्व की कैंसे आशा हो सकती है।

# 

३-१४१, अपनी प्रशंसा मुनने में हंदी और रुचि न करो, न्वप्रशंसाश्रवण ही मोही जीवों को वड़ी विपदा है, इसका फल नीच गोत्र में पैदा होना है।

# 

४-१४२. पहिले ते। संसार ही नीच पद है उसमें भी नरक निर्यंश्व दीन अङ्गहीन मनुष्य आदि जैसी निम्न

# [ ३२ ]

अवस्थाओं में पैटा है।ना अपनी प्रशंसा करने व सुनने में रित है।ने का फल है।

# # 35 H

५-२१७ मनेहर ! यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उस उपद्रव से बचने के लिये परमेष्टी के शरण पहुंचा, णमाकार मंत्र का स्मरण करते रही व आत्मचितन करने लगा।

# **当等**

६-३२०. प्रत्यत्त व परे। ज्ञा किसी भी प्रकार दूसरे को निन्हा करने वाला अशान्त ही रहता है इसलिये परनिन्छा करना अपने आप दुःख मोल लेना है, यदि तुम में बल, विवेक, धेर्य, एवं अनुप्रहबुद्धि है तो उसी से स्वयं एकांन्त में कहो अन्यथां परदोषवाद में मौन रहो।

# **第 % 是**

७-३२१. सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा के योग्य निर्दोष आत्मा (परमात्मा) है, तू तो सदीप है, अनिधकार बात मत चाहो।

# 牙 端 卐

यह वहुत कुछ गुण होते हुए भी यदि विकल्प है तो एक यहीं दोष है, जब तक दोष है तब तक प्रशंस्य नहीं

श्रीर जब प्रशंस्य होगा तब कोई विकल्प नहीं श्रतः श्रिभगन था सन्मान की चाह को मूल से नष्ट कर दो, यह तेरा महान् शत्रु है।

# **当等**

६-३२३. स्वप्रशंसा में रुचि होना ही विष्पान करना है श्रीर स्वयं को ज्ञानमात्र श्रनुभव करना ही श्रमृतपान करना है।

# **当等**

१०-३२४. जब कोई तेरी प्रशंसा करे तब यह तो विचारो
कि यह तो मेरे वाह्य गुण ही वर्णन कर रहा है मैं तो

अनंत ज्ञान, दर्शन शिक्त, सुखसम्पन्न निर्विकल्प, ज्ञायकभावमय योगीन्द्रगाचर हूं शुद्ध परमात्मतत्त्व हूं, इस तुच्छ

प्रशंसा में मेरा क्या हित और वहप्पन है, इस वेचारे
को मेरी (आत्मा की) महत्ता ज्ञात नहीं है।

# **当 % 用**

११-३२५. अथना यह विचारों — जैसा यह वर्णन कर रहा
है ठीक वैसा निरोंप तो मैं हूं नहीं, केवल इसके वर्णनमात्र से तो फल (आत्मशान्ति) मिल नहीं जायना
बिक यह प्रशंसा मेरे प्रति शत्रुता का काम करेगी
अर्थात् इससे मैं अपने दोपों पर दृष्टिपात न कर फुठ

मृठ वड़प्पन में त्राकर अथवा विशेष रागी वनकर पर-परिगति के परिश्रमरूप क्लेशों को ही सहता रहूंगा।

# 光 端 光

१२-३५१. निन्दाश्रवण से होने वाले क्लेश का मिटाना तो सरल है परन्तु प्रशंसाश्रवण से किये जाने वाले उपक्रमों से होने वाला क्लेश मिटाना कठिन है, अतः मनोहर ! प्रशसा जाल से बचो किसी के चक्र में मत आवी।

# **当等**

१३-३६१. किसी के निन्दा के शब्द मत कही क्योंकि उस
से तुम्हारा उत्कर्ष नहीं और फिर संसोर में अनंत प्राणी
हैं किस किस की समालोचना करते ? उनमें से एक वह
भी है, अथवा तुम समालोचना के अधिकारी नहीं क्यों
कि तुम स्वय समालोच्य हो अन्यथा तुम में परनिन्दन
दोष की स्थित नहीं रहती।

# 5 5 5

१४-३६२. अपनी प्रशंसा के शब्द मत सुने। क्योंकि ये शब्द आत्मधात में निमित्त होने के अतिरिक्त प्रशंसक से हो जाने वाले सम्बन्ध के हेतु विपत्ति और चिन्ता में निमित्त है। सकते, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा ही करे रुके नहीं तब तुम उपद्रव सा समभकर णमे।कार मन्त्र को स्मरण करते हो।

# **当等**

१५-४००. प्रशंसा किये जान पर संतुष्ट होना कापातलेश्या है, यदि इस कापातलेश्या का नहीं जीत सके तो अशुभ परिणामी ही हो, शुभलेश्या का नहीं भान ही पैदा नहीं हा सकता अतः रचनात्मक सुख का मंत्र यही है जो प्रशंसा का क्लेश की खान मान कर उसमें संतुष्ट मत होवा और योजिगवृद्धि की भानना करों।

# **当等**

१६-४२३. यदि केाई तुम्हारी बुराई करता है ते। यह सोचो कि यह देाप तुम में है या नहीं ? यदि है तब बुरा मानने की बात ही क्या ? वह तो तुम्हें शिहा दे रहा है अतः परम मित्र है।

# **光 端 牙**

१७-५०५, अपने व दृश्य मनुष्यों के प्रति सेचि।—इन दृश्य मानवों ने यदि मुझे कुछ अच्छा कह दिया तो मुझे क्या मिल गया १ कीन से हित की बृद्धि हुई १ में ते। मुसाफिर ही हूं, कुछ दिन इस शरीर रूपी धर्मशाला में रह कर और फिर छे। कर जाना ही हे। गा, वहां क्या हे। गा? ये सहाय न होंगे अतः चेत विकल्पजाल के। छे। इ, अपनी ओर दृष्टि दे।

# 5 35 5

१८-५४६. निन्दा का वातावरण अशान्ति का ही कारण है, निन्दा करने या निन्दा सुनने से लोभ तो कुछ भी नहीं प्रत्युत पाप का अवलेप ही है इससे केासों दूर रहे।

# 5 3 5

१६-५४७. निन्दा करने वाला स्वयं निन्च है तथा न लोकों में उसका प्रभाव रहता निन्दा करने वाला ते। इसी लिये निन्दा करता है कि मेरा बड़प्पन है। परन्तु है।ता उल्टा ही, अर्थात् उसका महत्व सब गिर जाता है।

# 55 55 55

२०-४८१. प्रशंसा के समय अध्यात्मयोग रखने वाला प्रशंसा के चकर में दुःख न पावेगा।

# 光 黎 光

२१-१०४. अपनी प्रशंसा सुनने में रुचि है।ना पुण्य का

विनाश करना है और पाप का बुलाना है व सँसार में भटकने के लिये स्वयं अमंगल करना है।

# **当等**

२२-५६३. वस ''वस '' ठीक है मेरे चतुष्टय में रहने वाला
मैं सर्व विश्व से मिन्न हूं कोई कितनी ही मिक्त करे
प्रश्ना करे, मेरे लिये उससे क्या मिलेगा ? कुछ नहीं
प्रन्युत पतन का ही सावन है।

# 5 3 5

२३-७५४. प्रशंमा करने वाले ने तुम्हें दे क्या दिया ? वह तो आप में जोम पैदा करके संकल्प विकल्प की चर्का चला कर भाग गया। विचार तो सही "प्रशंसा में बहे मत।

# **当** 等

२४-७५५. निन्दा करने वाले ने तेरा हर क्या लिया १ वह तो वेचारा अपने शिर पाप लाघ कर आपको दोप कह 'कर (चाहे वह हों या न हों) स्थिर व सावधान कर गयो''' मुखी रह ।

5 5 5

२५-७६३. जो तुम्हारे सामने अन्य की निन्दा करता रहता हो "समसो वह तुम्हारे परोक्त में तुम्हारी भी निन्दा करता होगा क्योंकि उसके तो निन्दा करने की निन्दा आदत पड़ रही है, अतः निन्दक से सोवधान रहो।

# 光 端 牙

२६-८२६. यदि सारा संसार भी निन्दा करे तब भी तेरा क्या बिगड़ा ? उनका मुख है उनकी इच्छा है जो चाहे कहें, तेरा क्या छुड़ाया ? मूर्ख न बन अपने चैतन्य भगवान की कृषा पा ।

# **55 55**

२७-⊏३४. जो दूसरों की निन्दा करते हैं वे अपनी प्रशंसा चाहते हैं यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है, जो अपनी प्रशंसा चोहते हैं वे मूढ़ हैं, मूढ़ों का संग अशान्ति का ही निमित्त है उस संग को त्यागो या सममाने अथवा चर्चा के द्वारा उसको प्रकाश में जाने दो।

#### **出 % 压**

२===५२. प्रशंसा और निन्दा दोनों मूढ़ आत्मा के आत-

सिद्धि में वाधा होती है परन्तु ज्ञानी जीव को न प्रशंसा वावक है और न निन्दा वाधक है। प्रत्युत साहसी, उत्साही, दृढ़ वना देने में दोप दिखाने, दोप दूर करा देने में प्रशंसा व निन्दा साधक हो जोती है।

出 端 出



१--११६. जिन आत्मावों से आप आदर यश चाहते हो,
उन्हें पहिचाना है या नहीं; पहिचाना! यह बात तो फूठ है
क्योंकि उनका यथार्थ रूप जानने वाले के आदर व ख्याति
की चाह नहीं हो सकती, अतः यदि पहिचान लिया तो
सन्मान व प्रसिद्धि की चाह छूट जाना चाहिये, यदि नहीं
पहिचाना तो अज्ञात से सन्मान चोहना मूर्यदा है।

#### 45 3<sup>35</sup> 45

२-३६३, जो खुद के सन्मान की चेष्टा करता है वह अपमान के सन्मुख है, अरे! यहां तो सभी जात्या एक हैं, जिस दृष्टि में मान अपमान का भाव होता वह दृष्टि ही अभृतार्थ है।

#### 5 3 5

३-३७=. नम्रता की परीचा अधिकगुणी या अधिक यश वाले पुरुषों के समागम में होती है।

**听 🌣 卐** 

४-४, ज्ञायकभाव तुम्हारा मान तुम ही कर सकते हो व अपमान भी तुम ही कर सकते हो, अन्य कोई तुम्हारा मान अपमान कर ही नहीं सकता, जिससे लोग बोलते वह तुम नहीं हो अतः मान अपमान की उपेचा ही करते जावा, लेकिन्यवहार को मान अपमान समभ कर मूर्व मत बनो ।

#### **出 % 出**

५-५७६. जिस रूप में लोक मुझे देखते हैं या देखने का अनुमान करते हैं वह निमित्ताधीन होने से स्वयं असत् है, और जिस रूप में में हूं वह सब के लिये सामान्य है, असत् का सन्मान अपमान क्या और सामान्य का सन्मान अपमान क्या ?

#### **当 %**

६--६२१. लोक कहते हैं — िक ये गुरुकुल चला रहे हैं अन्य संस्थायें चला रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं उपकार कर हैं आदि, किन्तु ये सब शब्द मेरे अपमान के हैं। मैं समभ भी रहा हूं कि ये अपमान के शब्द हैं क्योंकि मेरा कर्तव्य ता निष्टत्तिपथगमन ही है इससे उल्टी बात सुनना अपमान ही तो है, तो भी यह अपमान अपनी कमजोरी से गुरुकुल शिक्षासदनों के लिये चेष्टा कर करा रहा हूं, अब इस अपमान के सह लेने के लायक राग नहीं रहा अतः क्लेश होने लगा। इस अपमान के मूलरूप विभाव को दूर ही करना है, जो हा चुका सो हो चुका।

#### 55 55 55

७-६३ द्र. मुझे लाभ नहीं जो जनता मेरे समीप आवे, मुझे लाभ नहीं जो उपकार के कोई गुण गावे. कोई क्या कहेगा यही तो कहेगा इन्होंने संस्थायें चलवाई भवन बनवाये उपदेश दिया अब्झा प्रभाव है आदि सो सोचो जो पर पदार्थ के कर्नापन की बात लादे वह वह ज्ञानियों को दृष्टि में सन्मान है या अपमान ?

#### **5 3 5** 5

=-७२ = कोई भी प्राणी तुम्हारे द्वारा तिरस्कार के योग्य नहीं, ये तो सब स्वतन्त्र पदार्थ हैं तेरा सम्बन्ध क्या ? तिरस्कार करो अपने कोंध मान माया लोभ का ''करो तिरस्कार और तेजी से करो, इन्हीं क्रषायों ने तुझे भटका रक्ला है और दुःवी कर रला है।

#### **55** 35 55

६-७६४. सब जीवां को अपने ही समान चैतन्य पुझ की

देखः अव वता जिससे कौन कम है जिसका नाम वताता फिरे।

#### 5 3 5

१०-७६५. स्रानी परिस्थिति को देख, इस समय तू ने पाथा ही क्या ? जिस पर मान किया जावे "वैभव और ऐश्वर्य !" चक्रवर्ती को देख. तेरे पास हैं हो क्या ? सो भी चक्री का वैभव विर्लान हो जाता है।" ऋदि चमत्कार ?" महर्षियों को देख तून पाया ही क्या ?" ज्ञान ?" सर्वज्ञ को सोच। अरे तू तो अपनी राग द्वेप स्रादि के सम्बन्ध से कलिक्कित है, गरीब है, क्या इतराता ?

#### 5 3 5

११-७६६. अत्मन् ! अग्ने अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति सुव स्वभाव को तो देख, और देख' यहि तू यश मान वैभग पर ही इतराता रहा तो अनंत ऐश्वर्थ से हाथ धो बैठा

#### · H · H

१२-७६७ यदि नाक के लिये मरेगा तो मर कर इतनी नाक पावेगा जो धरती पर लटकती रहेगी'' । मान के लिये जितना प्रयत्न करोगे उसका फल यह होगा जे।

#### [ 88 ]

१३-८५४. सारा देश सन्मान करे तो भी यदि भीतर पोल है अर्थात् मिथ्या वासना है तब क्या सुखी हो जायना ? नहीं क्योंकि सन्मान सुख का साधन नहीं, आत्मज्ञान सुख का मार्ग है।

**当等** 

१४-८५५. सारा देश अपमान करे तो भी यदि आत्मज्ञान है स्वच्छता है निजदृष्टि है तो उसका क्या बिगाड़ है ? क्ष क्ष



१-३६. जितना प्रयत्न च परिश्रम पर द्रव्य के उपार्जन या रच्छा में किया जाता उससे कम भी यदि समताभाव के संभालने में किया जावे तो सांसारिक वैभव तो अनायास प्राप्त होते ही हैं पर अनाकुल सुख की प्राप्ति में भी विलंब नहीं होगा।

#### **当等**

२-३८. पर द्रव्य का श्राश्रय कर कुछ भी श्रध्यवसान कर दुखी हो लो श्रीर श्रागे दुखी होने के लिये कर्म वांध लो किन्तु पर द्रव्य कभी सहाय होने का नहीं। मात्र श्रपने समता परिणाम का विश्वास रखो।

#### **55** 55 55

३-४८ तामस भाव से कलह वड़ती और इसके विपरीत (तामस=समता) भाव से चलने से कलह की होली हो जाती है (कलह नष्ट हो जाता है)।

**4 4 5** 

४-१०३ मनोहर! तुम्त पर ३-१६-२०-२२ वर्ष की अवस्था में ऐसा संकट आया जो जीवन की आशा ही न थी। यदि जभी नर भव छूट जाता तो किस गति में जोवर क्या आकुलतायें करते, आयुवश यदि अभो भी जीवित हो तब विपदा, व्याधि और मरण का भय न करके समता सुधा का पान कर अमर होने का प्रयत्न करे। ।

· 5 3 5 5

पू-१७७. मान अपमान में, सरस नीरस आहार में, आहार अनोहार में, लॉम अलॉम में, जीवन मरण में, संपति विपत्ति में पूजक बन्धक में समता होना ही शांति व स्वाधीन सुख है। इसका प्रारम्भ भेद विज्ञान ही है।

· H 🐉 H

६-२:०. पर वश नरक वेदना सहना पड़ती पर स्ववश रंच वेदना नहीं सही जाती। यदि स्ववश समतापूर्वक वेदना सहने का उत्साह आ जावे तब कल्याग कुछ भी दूर नहीं।

७-२२५, यदि कल्पना में यह सेाच लिया कि यहीं मेरी मृत्यु का समय है तब भी समता की अलक दिखाई दे जावे। =-२६७. मरण की शंका के काल में तुम यह सोचकर दुखी होते जा मैंने समता सोधन न कर पाया। अतः अब से समता परिणाम हो का साधन करो जिससे तुम्हें मरण मात्र की भी शल्य न हो।

#### **当 % 另**

६-३६=. अन्त में तो सब छोड़ना होगा तथा यश भी मंद्र होकर नष्ट हो जावेगा, अतः अच्छा हो जा तुम ही पहिले से सावधान होकर सबसे उपेक्तित होकर समता-, मृत का पान करो।

#### 生 % 生

१०-४२५. समता परिगाम करने रूप निजकार्य के अति-रिक्त जितने भी कार्य हैं वे इच्छानुसार तो होते नहीं और छोड़े भी जाते नहीं, केवल उनके कारण मूह को दुखी ही दुखी होना पड़ता है जसे मच्छर लड़ू के। खा ते। सकता नहीं और छोड़ भी सकता नहीं किन्तु क्रिष्ट होता रहता है।

#### 

११-५३६. हे समते ! आवा, इस भूले भटके बने गरीब का अब तो अपनावा, इस जीव ने अपने आप आपत्ति मेाल ली है, यह है तेा स्वयं सुखी परन्तु मानता है पर से या होना चाहता है पर से। इस अज्ञानरूप मोहिनों भूल के। हटावेा और मुझे अपने में तन्मय करे।।

#### **当 🥸 卐**

१२-३२ सर्व प्राणियों में यथार्थ मैत्री भाव चाहते है। तो सब के। अपने स्वभाव के माना, क्योंकि समान माने विना मैत्री भाव नहीं ठहरां और मैत्री भाव के विना अशोन्त ही रहागे।

#### 5 35 5

१३-२६५. आत्मन् ! तू विश्व के प्राणियों के। अपने समान मान, क्योंकि उन्हें यदि छे।टा माने।गे ते। अभिमान के कारण संसारगर्त में पतित ही रहे।गे और यदि बड़ा माने।गे ते। दीन बनकर स्वभाव से च्युत ही रहे।गे।

#### 55 55

१४-७≈५. मुक्त जीव ते। सर्वं समान हैं ही, परन्तु यहां भी हम किसे छोटा और किसे बढ़ा कहें १ क्योंकि पुराय पाप के उदय सब चिणिक हैं जे। आज पुराय के उदय में बड़ा बना है—पुराय चीरा है।जोने पर तुच्छ है। जाता और जे। आज छोटे हैं—भविष्य में बड़े भी हो जाते हैं, तुम ते। चैतन्यमात्र के। देखे। उसकी अपेद्या

सब समान ही हैं। इसी चैतन्य के दर्शन से भाव में भी समता होती है।

#### **当等**

१५-=५७, निस्पृह आत्मा ही समता रूप अमृत के पान करने का अधिकारी हैं।

#### **听 ※ 听**

१६-= ५ मंसार में कीन तेरा है १ फिर किसके लिये राग द्वेष के गड्ढों में गिरतो रहना चाहता है १ भाई! रोग द्वेष के गड्ढों की बीच (तटस्थ-मध्यस्थ) । जो समता की गली है उससे चलकर अपने स्वरूप गृह में शांति से रह।

#### **生 家 用**

१७-=६३. आत्मा के स्वरूप की देखा। वाह्य में क्या रखा? वाह्य तो सब चिणिक है, माया है, पर्याय है, आत्म स्वरूप की दृष्टि में सब प्राणी समान हैं, उस समानता की देखा और समता पादा।

#### 出 終 出

१===६४. जगत का ठीक स्वरूप समभो और अपना भी,

#### [ 40 ]

इम जगत घाखे से रागद्वेष हट ही जावेगा और समता उत्पन्न होगी।

#### 

१६-८६५. समता ही तान्त्रिक सुख है, समता से च्युत होने वाले हाय ! हाय ! कितनी भयानक कषाय की अटवी में भटक गये।

出 % 出





?-२. प्रवचन के समय जो तुम श्रोतावों से कहते हो वह अपने से भी कह लिया करो।

出 % 乐

२-१३. एक ज्ञाण भी स्वाध्याय, सरसमागम व ध्यान छोड़ना त्रापत्ति में पड़ना है त्रातः उन उपायों से त्रापने त्राचरणरूप रही।

出 % 出

३-२५. एक तो यथा तथा चिन्तावों का भार मुक्त पर था ही, पर लोक मुझे कुछ अच्छा कह देते यह भी बड़ा भार मुक्त पर लदा हुआ है; हे नाथ! आपके स्मरण के प्रसाद से आपके ज्ञान में मेरा उन्नति पथ पर जाना देखा हो तब तो संतोप की बात है, क्योंकि उक्त विरुद्धता मिटाने के लिये अवनति पथ पर जाना बुरा है। ४-४६. लेखक का लेख प्रायः पुस्तक में ही रहता, यदि हृदय में हो जाय तब शीव उसका और उसके निमित्त से अनेकों का उद्घार हो जाये।

#### **年 ※ 年**

प्र-२५३. अनादि संतित से चले आये कर्म के उदय के निमित्त से जुधा आदि वेदनायें व ज्वरादि आमय यद्यपि हो जाते हैं उन्हें यदि सहन नहीं कर सकता तो न्याय के अधिरुद्ध प्रतिकार कर लो, पर प्रतिकार में आसक्त मत होओ और न उन आपदावों से अपनी नाश मानो, अपने स्वरूप को सदैव लच्य में रखो।

#### 乐 ॐ 乐

६-२८१ जो कल्याण की बात चार भाइयों के सामने कहते हो वह यदि एकान्त में ध्यान का विषय हो जाय तब तो संतोष की बात है अन्यथा गुजारा करने में ही धुभार रहोगे।

#### **听 等 卐**

निम्नलिखित प्रत्येक श्राचार्योपदेश गंभीरता से श्रीर उनसे श्रपने लिये शिचा ग्रहण करो :— ७-३१३, (क) एकमेव हि तत्स्वाद्य विषदामण्दं पदम् ।
अपदान्येव भासंते पदान्यन्यानि यत्पुरः॥
श्री अमृतचन्द्रसूरि।

एक ज्ञानमात्र का ही स्वाद लेना चाहिये जो विपत्तियों का स्थान नहीं है, जिस पद के आगे अन्य पद अपद हो जाते हैं। तुम '''मैं ज्ञानमात्र हूं" इसका निरंतर चिन्तवन करो।

#### 5 多 5

८-३१२. (ख) यद्यदा चरितं पूर्वं तत्तद्ञान चेष्टितम्। उत्तरोत्तर विज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते॥ श्री गुणभद्रसूरि।

योगी को उत्तरोत्तरज्ञान से ऐसा प्रतिमास होता है कि जो जो मैंने पहिले चेष्टां की वह "वह सब अज्ञान में चेष्टा हुई। तुम अपने मन वचन काय की सब चेष्टावों को "ये अज्ञान में हो रही है" ऐसा मानते रहो।

#### 生 % 生

६-३१३. (ग) जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिविधिः।

किं करोति विधिस्तेषां येषामाषा निराशता।।

श्री गुण्भद्रसूरि।

जिन्हें जीने की और धन की आशा लगी हो उनको कर्म कर्म है परन्तु जिनके आशा के न होने की हो मात्र आशा हो उनका कर्म क्या कर सकता है।

तुम यही सोचो 'मुझे कुछ नहीं चाहिये मैं ही अपने . लिये सब कुछ हूं।"

#### **55 % 55 、**

१०-३१२. (घ) आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्।
परभावस्य कर्तायं मोहोऽयं व्यवहारिएम्।।
श्री गुर्णभद्रसूरि।

श्रात्मा ज्ञान है श्रीर वह स्वयं ज्ञान है ज्ञान से श्रिति-रिक्त श्रात्मा करता ही क्या ? श्रात्मा पर के भाव का कर्ता है ऐसा कहना व्यवहारी जनों का मोह ही है यथार्थ वात नहीं।

तुम "जानने के सिवाय पर में कुछ भी नहीं कर रहे हो" ऐसा मानते रहो।

#### 5 第 5

११.३१३. (च) भुक्तोञ्मिता मुहुमीहान्सया सर्वेऽिष पुद्गलाः। विच्छ हटेब्विव तेष्वद्य सम विज्ञस्य का स्पृह ॥ श्री पूच्यपाद ।

मेंने सभी पुद्गल मोह से बार बार भोगे और छोड़े अब जू'ठे हुए की तरह उन भोगों में मुक्त ज्ञानी की क्या इच्छा है।

जा भी तुम्हें दिखता भिलता विचार में त्राता वह सब तुमने बार बार तो भागे कुछ भी तो नहीं मिला उल्टा क्लेश ही ता बढ़ा अब "सब हटो मैं तो ज्ञानमात्र निजवैभव के। ही भागू गा" ऐसा ही विचारों।

#### 

१२-३१३. (छ) मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्नेच प्रियः।
मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्नेच प्रियः।।
श्री पूज्यपाद ।

मुभको नहीं देखता हुआ लेक मेरा शत्रु भिन कैसे १ मुभ के। (ज्ञानमात्र आत्मा के।) देखता हुआ लेक मेरा शत्रु और मित्र कैसे १

मेरा केाई भी प्राणी न शत्रु है न मित्र है, मेरी ही करत्रुत (कल्पना) शत्रु मित्र बनती है। ऐसा परिणाम रखेा, यदि कल्पना ही उठे तो।

#### 5 3 5

१४-३१३ (ज) मलवीजं मलयोनि गलन्मलं पूर्तिगंधि वीभत्सम्।
पश्यन्नंगमनंगाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः॥
श्री समंतभद्वसूरि।

मल से उत्पन्न हुए मल के। उत्गन करने वाले तथा जिससे मल भरता रहता है ऐसे अपित्र दुर्गन्धित भयानक देह को देखता हुआ जे। काम से विरक्त रहता है वह ब्रह्मचारी है।

किसी भी शरीर को देख करू यदि मनोज्ञपने का विकल्प हो तव शरीर की मलीनता सोचने लगे।।

#### 五 % 元

१४-३१२. कः) यदि पापिनरोधोन्यसंपदा कि प्रयोजनम्।
अथ पापाअवोऽस्त्यन्यत्संपदा कि प्रयोजनम्।।
श्री समंत्रमद्र।

यदि पाप का अन्न समाप्त होगया तब अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन रहा और यदि पापों का आना रहा तब अन्य संपत्ति से क्या लाभ है ? पार का परिगाम न हो इस हो में सुख माना।

**5** 35 5

निम्निलिखित आचार्योपदेशों को अपने में घटाते हुए वतलाई हुई विधि का आचरण करो:—

१५-३२०, एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः। व ह्याः सयोगजा भावा मत्ताः सर्वेऽपि सर्वथा॥ श्रीपृज्यपाद। हु:खसंदोहभागिन्वं संयोगादिह देहिनाम्। त्यज्ञाम्येनं ततः सर्वे मनोवाक्कायकर्मभिः॥ श्री पूज्यपाद्।

#### 出 端 乐

१६-३७०. मनाहर ! तुंम अपने गुरु द्वारा प्राप्त इन उप-देशों को रचात्मक करने लगो तब गुरु का व अपना आदर किया यह समभू गा।

१-जिस त्याग में इतने विकल्प हों वह त्याग नहीं एक तरह की आत्मवश्चना है, यह विश्वित भाव मोहमद का नशा उतरे विना नहीं जा सकता, कितने ही स्वांग घरा स्वांग ता स्वांग नकल तो नकल ही है—मूर्ति में भगवान की स्थापना कर के काम निकाल ले। परन्तु दिव्यध्वनि नहीं खिरने लगेगी।

२-निर्पेत्तता ही परमधर्म है हम अ।पको यही उपादेय है।

३-जो आताप आत्मस्थ है उनका प्रतीकार—पास होने पर भी—अभी दूर है, यह आताप जो बाह्य है उसका तो सरल उपाय है प्रायः सर्व ही उपचार कर देने हैं, जो आभ्यन्तर आताप है उसके अपहरण के लिये, किसी की अपेचा की आवश्यका नहीं, पर की सहायता न चाहना ही इसका मूल उपीय है परन्तु हम लोग इसके विरुद्ध चलते हैं—यह महती भृल है।

४-अपनी परिणति को प्रसन्न रखो - अन्य प्रसन्न हों चाहे न हों।

५-शरीर की निरोगता पर उपेत्वा रखना आत्मसिद्धि की अवहेलना है विरताविरत अवस्था में विरत अवस्था का आचरण होना असंभव है।

६-गृहस्थों के चक्र में न पड़ना तथा निरपेच त्यागी रहना—पत्थर पर सोना पर चटाई न गांगना—श्लंगोटी न मिले तब द्रव्यम्रनि ही बन जाना पर लंगोटी न मांगना—सूखी रोटी मिल जावे पर बी की इच्छा न करना।

#### 5 3 5

१७-३६७. मने हर ! जब तुमने ब्रह्मचर्यत्रत एवं देशव्रत धारण का विचार किया तब क्या लच्य बनाया था अब बीच में कितने ही आये हुए लच्यों को त्याग कर उसी अपूर्व पूर्व लच्य पर आजावो किस के लिये हाथ पैर पीटते ? जगत धोंका है चिणिक है अन्यस्वभाव है तुम्हारी

## प्रसन्नता (निर्मलता) में ही तुम्हारा कल्याण है। 5 अ 5

१८-४०८. मनोहर! तुम अपने विषय में गृहविरत त्यागिजनों से ही सलाह लो और सलाह लेकर कुछ समय तक तुम स्वयं विचार करो, जो उत्तम पथ जन्मे-शक्ति न छुपा कर उस पथ पर चलो।

#### 5 5 5

१६-५३१. हुखी होना भी तेरे हाथ की वात है और दुखी होना भी तेरे हाथ की वात है अब तुझे जो मावे सो कर, परन्तु देख यदि यह नरभव संक्लेश में ही गमा दिया तो फिर तेरा कुछ ठिकाना न होगा।

#### 5 3 5

२०-४६ = . मामायिक में इतनी वातें भी किया करो । १-स्वभावसिद्धि के लिये हमने क्या उन्नति की ? या अवनति की उसका हिसाव लगाना ।

२-स्वभावसिद्धि का वाधक राग परिगाम है जो नैमि-त्तिक है, वह राग किसके निमित्त से हो रहा है उसी से बात करो-क्या हितकारी है १ कब से साथ है १ कब तक साथ रहेगा १ अप्रदि।

### ३-बुद्धिगत सब विचारोंको सुला कर स्वस्य रही। भ ॐ भ

२१-६०४. में ने वाह्य द्रव्य के सुधारने विगाइने की धुन में अनेक चेष्टायें की किन्तु मैंने अपने लिये क्या किया ? किये का उत्तर दो और इसे कई बार विचारों कि "इस समय अपने लिये क्या कर रहा हूं।

#### 五 彩 五

२२-६०५. इसका भी विशेष विवरण के साथ उत्तर दो कि जा मेरी चेष्टा हो रही है वह ग्रुम्म ज्ञानस्वरूप आत्मा के लिये साधक है या बाधक ?

#### 牙 ॐ 牙

२३-६१०. क्या यह चेष्टा बंध करने वाली नहीं है ? (विचारो)।

#### 光 等 开

२४-=२४ जैसे चावल ग्राह्य है परन्तु धान के बोने से छिलका हटाने पर वह प्राप्त होता है इसी प्रकार निश्चय तत्त्व आदेय है परन्तु आचार के पालने से आचरण में, आचरण से भिन्न ब्रह्मतत्त्व के समभने पर वह प्राप्त होता है। धान समेट कर भी छिलके पर किसी की

उपादेय बुद्धि नहीं रहती, निज के आचार के अर्थ ही वाह्य आचार है।

#### **当等**

२५-८२६. व्यवहार में दुखी की अनमना भी कहते हैं।
अनमना का शुद्ध शब्द अन्यमनस्क है अर्थात् जिसका
दूसरे में मन है उसे अनमना कहते हैं, यदि अनमना
रहना दुरा समभते हो तो निजयना वन जावो, अनमनापन मिट जावेगा।

#### 出 黎 出

२६-=४४. अपने आचरण को सुसंस्कृत वनाने से ही भविष्य उज्ज्वल रहता है अतः अपने आत्मस्वभावरूप आचरण करो।

#### **生 % 年**

२७-८४८. अपने विचारों को पवित्र बनाये रखना निजस्व-भाव के लच्य से च्युत न होना निजाचार है।

#### 5 5 5

## १० सुख् १० सुख्

१-४०, सुख और शान्ति वैज्ञानिक खोज है निष्पत्त होकर यदि कोई इस खोज का प्रयत्न करें तब शोघ सफल है। सकता, क्योंकि वह सुख शान्ति निज को गुगा है निज में निज से प्रकट होता साधनान्तर की आवश्यकता नहीं।

#### **当等**

२-६६. ज्ञानी को जैसे विपदा दुखी नहीं कर सकती उसी तरह संपटा भी सुखी नहीं करती उसका सुख ते। साहजिक है।

#### **光 % 光**

३-१२२. अपने जीवन से भी मोह न करने बोला मनुष्य सत्य सुख का पात्र हैं।

#### **出 🕸 出**

४-१२५. कर्म के उदय में कर्म अकर्मत्वरूप ही होता है क्योंकि कर्म परमाणुवों के उदय के बाद भी उन्हें कर्म रूप बनाये रहने में कोई समर्थ नहीं, अतः सिद्ध है- कि सांसारिक मुख भी अशरण कर्म के विनाश से आत्मा प्राप्त करता है तो जहां कर्म का सर्वथा अभाव है वहां तो आत्मा अनंत अनाकुल सुख का भण्डार है, इसमें संदेह का लेश नहीं।

#### 出 端 出

४-१६=. हे नाथ ! मुझे अनन्त सुख मिले चाहे न मिले पर आकुलता का संताप तो मत होवे ।

#### **光 % 光**

६-२१६. किसी से कुछ नहीं चाहना ही सुख है और दूसरे से कोई आशा करना ही दुःख है।

#### **当等**

७-२२६ केवल ज्ञान ही रहना सत्य सुख है, ज्ञानरूप परिणमन में खेद नहीं, यह तो ज्ञान की सहज वृत्ति है, रागद्वेपादिरूप परिणमन में खेद है।

#### 5 5 5

द-२२२. जो निर्मोह और सर्वज्ञ हैं वही सर्वोत्कष्ट अनंत सुखी हैं।

#### 5 35 5

्ट-२५२. तेरा सुख तुभ ही में है, श्रौर वह स्वाधीन है,

### पर वस्तु से सुख की आशा मत करो।

#### 牙 蕊 卐

१०-२६७ हे आत्मन् ! तू आज ही सुख हो जाय यदि इस विचार की दृदता के लिये कमर कस लें - कि-मैं दूसरों का कोई नहीं और न मेरे कोई दूसरे हैं, मैं तो ज्ञानमात्र एकाकी हूं, पर का परिशामन जो हो सो हो, मैं तो अपने स्वभावरूप ही रहुंगा।

#### **5 35 5**

११-२७७ तुम सुख से स्वयं परिपूर्ण हो, सुख के अर्थ पर की प्रतीचा करके सुख की हत्या मत करो।

#### **斯 郑 斯**

१२-३५८.विषय की चाह व कषाय की प्रवृत्ति जितनी कम होगी उतने ही सुखी रहोगे ।

#### . 出 ※ 出

१२-४४१. रागद्वेपरहित परिगाति हुए विना शाश्वत स्वाधीन
सुख नहीं मिल सकता तथा पर द्रव्य में आत्मबुद्धि रहते
हुए रागद्वेषजन्य आकुलता नष्ट नहीं हो सकती, अतः
हे आत्महितेषी ! अपनी जिह छोड़ और हित के मार्ग
पर चल।

१४-४४७ परमानन्द की प्राप्ति के अर्थ तो सब से चित हटाना ही होगा।

#### 牙 端 牙

१५-६=२ किसी भी त्रात्मा से मोह राग न करने वाला त्रीर पञ्चेन्द्रिय के त्रिपयों में रुचि न करने वाला मनुष्य सत्य सुखी गृह सकता है।

#### **5 % 5**

१६-६६२ भाई मेाह हटावे। और सुखी होली सुख का इमसे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।

#### 牙 珍 乐

१७-७१० सदाचार ही मुख है, सदाचारी सहजानन्द की छाया में रह कर शान्त जीवन व्यनीत करता है तथा आत्मवर्ली वनकर संसार के दु:खों से सदैव छूट जाता है।

#### **当**

?=-७१२. सदाचार ही सुख का जनक है, जहां परिणामों

में लेश विषमता आती है। यदि वहां के पदार्थी के

कारण होती है। तो तत्काल उस स्थान का छोड़ देन
चाहिये।

१६-७२१ सुख, दुःख का अभाव है, दुःख रागमात्र है
अतः राग का अभाव ही सुख है, जब राग का अभाव
हृआ तब जे। गुण है अपने रूप में रह गया। आत्मा
में अनेक गुण हैं परन्तु सब का वेदन ज्ञानगुण द्वारा
है ता है अतः यह बात हुई जब ज्ञान के। राग का वेदन
न करना हुआ तब सुख हो है इसलिये केवल ज्ञान का
सुख है अर्थात् "ज्ञान ही सुख है"।

#### 

२०--७२२ अञ्यावाध प्रतिजीवी गुण है, प्रतीत होता है कि व्यावाधा वेदनीय के द्वय से थीं, वेदनीय के च्वय से वाधा मिट गई वह अञ्यावाध अभावा मक प्रतिजीवी गुण हुआ। 'संसार सुख नियम से दुःख ही है' सर्व दुःखों का अभाव ही सुख है और वह सुख वेदनीय के च्य होने पर होता है।

**斯 郑 斯** 



# ११ त्रात्मशक्ति

?-७३५. आत्मन् ! तृ अनन्त शक्तिमय है, वकरियों में पले हुए सिंह के बच्चे की तरह टीन क्यों वन रहा है ? सर्व परपदार्थ की नृप्णा तज और स्वतन्त्रना से अपने में विहार कर ।

#### 5 3 5

२-७१२. भावों की निर्मलता ही आत्मवल है, यही सुख म्बस्य है।

#### 出 等 出

३-७०६. रागद्वेष वदाना ही आतमवल घटाना है और समता भाव करना ही आत्मवल बढ़ाना है, आत्मवली सुखी है, इस विनश्वर लोक में तेरा कौन माधी है ? कौन शरण हैं? क्या सार है ? किसके लिये निज पवित्र ज्ञान दृष्टि से च्युन होकर परदृष्टिरूप विपरीत घोर एवं व्यर्थ परिश्रम करते हो ? शान्त होओ और अपने आप ही में रही। ४-५१५. दीनता का कारण पर पदार्थ की आशा है, किमी भी बाह्य पदार्थ से आत्मा का हित नहीं होता, प्रत्येक जीव अनत शक्ति वाला है, परन्तु पर्यायबुद्धि होने से अपनी अनंतशक्ति का सदुवयोग नहीं करते, चेते। अयोगार्य यद्यपि दुष्कर माल्म होता परन्तु उसका विपाक मधुर ही मधुर है।

#### **5** 3 5

४-५०४. हे ज्ञानवन! तुम ज्ञेय पदार्थ जानने का क्यों परिश्रम करते हो? ये ज्ञेय तो अवश होकर ज्ञान में अतिभासित होते क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय का ऐसा ही स्वभाव हैं।

#### **近** 第 年

६-१६६. हे अनंतवली ! मुझे अनन्तवल मिले मेरी ऐसी कोई टेक नहीं परन्तु इतने चल का तो अवश्य विकास हो जो में अपने में ठहरा रहूं।

#### **5** 35 5

७-१७, मनोहर ! तुम पद पट पर यह विचार करने लगते कि मोह की शक्ति प्रगल है किन्तु तुम नहीं जानते ? आत्मज्ञान में वह अनन्त शक्ति है जिससे मोह त्रण में ध्वस्त हो जाता है और अनन्तकाल तक (सट्टेंव) फिर प्रादुभू त नहीं हो सकता इसलिये अब एसा विचार करने की आदत डालो कि ज्ञान में अमर्याद और प्रवल शक्ति है।

#### 生 等 生

=-६६२. ज्ञानी जीव सिंह के समान पराक्रमी होता है,
परन्तु जैसे सिंह ही लोहे के पिंजड़े में आ जाय तो वह
दीन वन कर जीवन गुजारता इसी तरह ज्ञानवान हो कर
भी विषयक्रपाय के पिंजड़े में जकड़ा रहे तब वह भी दीन
वन कर जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे आत्मन्!
अपनी शुद्ध शक्ति देख, विषयकषाय के पिंजड़े को तोड़।

ह-६६४. विशाल वलवान् हाथी भी कर्ट्म में फंस जाय तो वड़ा आश्चर्य है इसी तरह उत्तम ज्ञानी व शिक्तिमोन् आत्मा भी विषयकपाय में फंस जाय ता वड़े खेद की वात है। तथा च वह हाथी कर्टम में फँसता है तो फँसता ही जाता है इसी तरह ज्ञानी भी यदि विषय-क्षाय में फंसे तो प्रायः फँसता ही जाता है क्योंकि उस विनष्ठ फँसाव में वैसा ज्ञान भी सहायक होता जाता है, जैसे हाथों के फँसाव में हाथी का वल और वजन सहा-

यक होता जाता है। श्रात्मा की शुद्ध शक्ति को देख, "सब भंभट निकल जोवेगा।

#### 出 端 出

१०-८२३, आत्मा की शक्ति तो अचिन्त्य है परन्तु जैसे कोई ईँट से ही शिर मार कर अपना ही खून करता है इसी तरह मोही आत्मा वाह्य वैभव से ही शिर मार कर अपनी हत्या करता है।

#### 5 3 5

११-- द्र्ह. जिसे त्रात्मशक्ति पर विश्वास नहीं वह शांति का पात्र नहीं हो सकता।

#### **5 多 5**

१२-८४६. अहंकार और ममकार को समाप्त करके सर्व प्राणियों के अन्दर चेतना भगवती शक्ति का दर्शन करने वाला पुरुष संत है।

五 % 无

# १२ तत्वदुर्लभता

१-७३७. सबसे दुर्लभ तो आत्मस्थिरता है उसके पाने पर फिर कोई भी स्थिति पाने योग्य नहीं रहती।

#### 开 黎 乐

२-७३६. आत्मन्! तू ने इस समय जो साधन पाया— सोच तो सही—कितना दुर्लम था— जो पा लिया, संसार के प्राणियों को ओर देख—कोई निगोद है कोई अन्य स्थावर है, कोई कीट मच्छर है, कोई नारकी, कोई पशु पत्ती है, कोई नीच है, गरीव है, अज्ञानी है, विषयी है, सत्य धर्म से विमुख है, परन्तु तुम तो इन सब गड्हों को पार करके शांति तल पर आगये अब प्रमादी व कषायों होना योग्य नहीं। अन्यथा फिर गड्हों में ही सड़ोगे।

#### **生 袋 形**

३-६७६. इस मनुष्यभव में न चेते तो फिर नरक तिर्यञ्च गति की भटकना, न जाने, कब तक रहती रहेगी, बड़े

#### [ ७२ ]

खेद की बात है जो श्रेष्ठ मन पा कर भी सदुपयोग न करें।

#### 5 5 5

४-६०८. अन्य भवों में किये हुए पाप मनुष्य भव में शिये (नष्ट किये) जा सकते हैं, यदि मनुष्य भव में ही पाप किये जावें तो उनका विनाश फिर कहां हो ? यह मनुष्य भव दुर्लभ है इसलिये मनुष्य भव को पाकर पापों के नाश करने में आत्मधर्म के पालन व वर्ड न में ही उपयोग करो।

#### 

प्र-४५५. इस लोक में बड़प्पन सँभाला तो क्या हुआ ? बड़प्पन तो वही हैं जिसके बाद अवनित न हो, यदि परमार्थवृत्ति न रखी तब ढकासला अधिक से अधिक इस जीवन तक ही चल सकता, मृत्यु बाद तो नियम से खोटी दशा होगी।

#### **斯 ॐ 圻**

६-२७५, मनाहर! यह मनुष्यत्व श्रति दुर्लभ है चिन्ता यस्त रह कर जीवन व्यर्थ मत खे। श्री।

#### 5 多 5

७-१६६. मरण ते। समाधिमरण होता किन्तु जन्म समा-थिजन्म नहीं होता, त्र्यायुक्षय के अनंतर ते। मुक्ति होती परन्तु त्रायु के उदय में मुक्ति नहीं होती।

#### **55** 25 25

=-१३१. त्राहार भय मैथुन परिग्रह चार संज्ञा रूपी ज्वर से पीड़ित संसारी जन को दुर्लभ जिनोपदेश कटु, विपाकमधुर श्रीपिश है, इसे नेत्र वंद करके कर्णपात्र से पी लेता चाहिये।

#### 当 等 卐

ह-३६. खेट हैं — कि दुर्लभ मनुष्य जन्म सत्कुल आदि पा कर भी प्राणी विस्तृत मत मतान्तरों के संदेाह के संदेह में शिवपथ का निर्णय व अनुसरण नहीं कर पाता। हाँ ऐसे फुले के अवसर में सब वातों की छोड़कर यदि खुट का निरीचण करे तो शान्ति पथ दिख भी सकता है।

#### # 3 H

्टै-७६३. काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों से रहित आत्मा की सहज स्थिति पाना ही अमृल्य वैभव है। इसका ही लच्य रखो।

**毕 第 年** 

## ११ पवित्रता है १३ पवित्रता है

१-४१, पागेदयी पापातमा भी बन सकता व पुरायातमा (पवित्र त्यातमा) भी बन सकता, पापोदय में हानि नहीं किन्तु पापातमा हो जाने में निज गुरा की हानि है।

#### 出 % 出

२-४२. पुरायोदयी पुरायातमा भी हो सकता और पापातमा भी बन सकता, पुरायोदय में लाभ नहीं, पुरायातमा बनने में लाभ है।

#### **光 黎 光**

३-५६. ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिये स्त्रियों की जननी के शक्ल में निरखो (उनमें अपने माता के रूप को स्थापना करो)।

#### **光 % 光**

४-५७. मनोविकार पाप है, कायकृत पाप के बाद मनःकृत पाप को हटाने के प्रयतना में चिन्ता का अवसर नहीं मिलता अतः कायकृत पाप मनःकृत पाप से अधिक कहा है, यदि कोई कायकृत पाप न करके भी मनाविकार को न हटाये या हटाने का प्रयत्न न करे तब वह अधम ही है।

#### **当 等 5**

४-४ ... त्रत लेने के वाद यिह पूर्ववत् विकार रहा तब समसो कि हम वहीं के वहीं हैं, कोई उन्नित नहीं हुई।

#### 5 等 5

६-७५. ब्रह्मचर्य की रक्षा में मनीविकार के दूर करने में उपवास परम सहायक होता है, उपवास शक्ति के अनुसार करना चाहिये, शक्ति से वाहर करने पर संक्लेश का निमित्त भी वन सकता है।

#### 55 55 55

७-१३०. जिसने पोता के पोता को देख लिया है उसे लोग पुरायातमा कहते हैं और मर जाने पर सोने की सीड़ी चिता पर रखते, परन्तु यह नहीं जानते कि उसने तो लड़के का मोह करके व पोता का व पोता के लड़के का व पोता के पोता का मोह कर ५ पोड़ी का मोह कलंक वसा कर अधिक पाप कमाया है, निमाही तो स्वय पुरायातमा है वह धन संतान परिवार के कारण पुरायातमा नहीं है। =-१७५. रे विधि! मेरे साथ रहने में तो तेरी शुद्धि की संभावना भी नहीं, साथ छोड़ने के बाद तू शुद्धावस्थ भी हो सकता है, अतः हम तुम दोनों की शुद्धि के लिये सम्बन्ध छूटना आवश्यक है इसलिये मेरा साथ छोड़ ताकि में पिरूं नहीं और तेरी विकृतावस्था मेरे निभित्त से होवे नहीं।

#### **当等**

६-२२३. रे आत्मन्! तू जो कर चुका व कर रहा व करेगा उन वातों को अनन्त परमात्मा स्पष्ट जानते हैं तू यह मत सोच कि कोई जानने वाला नहीं, यहां तो वात खुलने पर दो चार सौ आदमी ही जानते पर वहां तो अनन्त परमात्मा जान रहे हैं तथा उन चेष्टावों का फल भी तू नियम से पावेगा, अतः अपनी पवित्रता की रज्ञा कर।

#### 出 蕊 出

१०-२४०. प्रसन्नता का ऋर्थ निर्मलता है, निर्मलता ही सत्यसुख है, परनतु लौकिक जन इस रहस्य का नहीं समस्ते तभी ता उन्होंने काल्पनिक इन्द्रियजन्य सुख या खुशी के। ही प्रसन्नता कह डाला।

**听 黎 卐** 

११-३५५. ब्रह्मचर्य लेने पर भी जो मानसशुद्धिहानि होती है उसके निराकरण के अर्थ ऐसा भी चिन्तवन करो— इस पद में अन्यथा वात तो हो ही नहीं सकती और तुम्हें भी अतिक्रम अनिष्ठ है उसे हृदय से चाहते भी नहीं फिर क्यों ऊपरी और थोथी कल्पनावों से अपने विकास को रोके हो, इसमें तो तुम्हारी वह दशा है जो न इस पार के रहे न उस पार के, अतः असत्कल्पना को त्यागी अथवा अशुचि भावना का चिन्तवन करो।

#### **5 3 5** 5

१२-३८३. ब्रह्मचर्य परमतप है और शुद्धात्मभक्ति परमकार्य है, अपने जीवन में शील और भक्ति का प्रसार कर पवित्र बनो और अलौकिक सुख प्राप्त करें।

#### **56 35 56 78** -

१३-४०७. विविध तपस्या के लाभ यह हैं—ब्रह्मचर्यपुष्टि, देहशुद्धि, परिचयविनाश, निजात्मकार्य की उत्सुकता, ध्यान, रागहानि धीरता, सद्विचार, श्राशावय, इन्द्रिय-विजय, प्राणिरचा।

#### 5 5 5

१४-४१३. जब शरीरनिष्पत्ति में मूलनिमित्त त्रात्मपरिणाम है तब क्या शरीर की नीरोगता में मूलनिमित्त त्रात्म परि- गाम नहीं है ? अवश्य है, अतः मनोहर ! शरीर को नीरोग करने के लिये अब औषधि और उपचार से दृष्टि हटा कर अपने परिगाम की निर्मलता रूप औषधि व उपचार का सेवन करो।

#### 5 3 5

१७-४७०. सर्वज्ञ व क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास न रखने वालों का मन वेलगाम दौड़ लगाता ही रहता है जिससे मलीनता बढ़ती ही जातो, यहां एक शंका हो सकती है फिर प्रमादी हो जाने से व्यवहार बंद हो जायगा इसका उत्तर यह है—कि तत्त्वश्रद्धालु होने पर भी उसके जे। राग का उदय है वह व्यवहार बनाये रहता श्रथवा तुझे व्यवहार की क्या पड़ी ? श्रात्ममग्न होकर पूर्ण पवित्र वन श्रोर दुःख से छटकारा पा।

#### **5** 35 5 5

१६-५६०. काम एक महान् अन्धकार है जिसमें हितमार्ग तो स्रभता ही नहीं, काम एक महती ज्वाला है जिसमें आत्मा अनता रहता है और काम की करतूत है क्या १ खून हाड़ मास वाले चाम से अनुराग करना, और अपना वीर्य पात कर अपनी शक्ति खोना और आपदावों का

शिकार वनना, त्रतः सुख चाहने वालो ! पवित्रज्ञान मय श्रारी ही त्रपना समभक्तर ज्ञानपरिणति में ही त्रादर करो त्रीर त्रात्मवली वनो ।

#### **生 % 年**

१७-६११. रागद्वेष का उदय हुआ उसमें हम वह गये, र हमने अपनी क्या दया की (विचारी)।

#### 上 端 卍

१=-७११. उत्तम ब्रह्मचर्य पालन करने वाले तथा अन्तरंग से विरक्त पुरुष के शहर का निवास छूट जाता है, इस काल में भी विशेष गर्मी सर्दी आदि वाधा के अभाव में शहर के वाहर ही निवास होना चाहिये।

#### 5 5 5

१६-३०. मन को पित्र बनाये रहना व जिन उनायों से पित्रता बनी रहे उन उपायों को करना मनुष्यजन्म का फल या सार्थक्य है और न्यवहार सुखों में सर्वोपिर सुख है।

#### 5 3 5

२०-८२७, अन्तरंग की पवित्रता के विना वाह्य पवित्रता से आत्मा शान्त नहीं हो सकता अतः चाहे आपदा आवे या संपरा, चित्त की निर्मलता ही उत्तम कार्य है। 45 ॐ 45

२१-८३०. कषायरूप मल को दूर हटा कर अपने को पवित्र बनाओ, जगत में तुम पर का कर ही क्या सकते ?

**5** 第 5

२२-८४७. पिवत्रता वाह्यवस्तु से नहीं त्रातो किन्तु अपिव-त्रता का जो कारण है उसे हटाने से आतो, कपाय (मोह रागद्वेष) को हटाने से आत्मा पिवत्र होगा तथा अपिव-त्रता से परिपूर्ण इस शरीर का वियोग होकर सदा पवित्रता हो जायगी।

**55** 35 55 1



# १४ अकतृत

१-२०. मैं इन जीवों का पालक, रचक या उपदेशक हूं यह अहं कार व्यर्थ है यदि कल्पना ही उठे तो ऐसी कल्पना हो कि इनके पुर्ण्योदय से या भवितव्य से इनके पालन, रचा के लिये या ज्ञान के विकास के लिये मैं सेवक या निमित्त वन रहा हूं।

# R 🔅 H

२-३२. पुराय के उदय में मग्न मत होओ और न पुराय की इच्छा से पुराय करी तथा गर्व या अहंकार में आकर पाय मत करो केवल ज्ञायक रहा।

#### F 🕉 F

३-३३ पाप के उदय में विषादी मत हो छो और न विपाद से बचने के लिये पाप करें। तथा विपदा से बचने की इच्छा से लोभी होकर पुराय भी मत करों, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में परमात्मा या निज शुद्धात्मा का ध्यान करके केवल ज्ञायक रही और स्वयं पुराय बन

# **45 25 45**

४-३४. स्वयं पुराये बनते हुए भी जब तक गति नाम का उदय है तब तक पुराय का बंध या उदय सन्त रहेगा हो प्रान्त तुम उसकी इच्छा न करो, पुराय की इच्छा भी पाप की एक जाति है।

# **斯 ॐ 卐**

प-83. रागद्वेष मोह का निमित्त—ग्राश्रय — ग्राधार— विषय पर पदार्थ है, यदि किसी से कहा जाय कि तुम रागद्वेष मोह करो किन्तु शुद्धात्मा के सिवाय अन्य पदार्थ में मत करो तो वह कर ही वैसे सकता है?

# **斯 🌼 卐**

६-६४. अपने परिणाम से अन्य जीव का दुःख, सुख, बंधन, मोच आदि रूप परिणामन नहीं होता, वह तो उन्हीं के सराग वीतराग परिणाम से होता अतः यह अहङ्कार मिध्या है जो मैंने दूसरे को दुखी किया, सुखी किया, बांधा, छुड़ाया आदि।

# 斯· 🌼 斯

७-१५४. जगत् में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं। किसी के परिणमन के निमित्त से किसी का परिणमन होना निमित्तनेमित्तिक भाव का फल है, वह तो हो हो रहा था, हो ही रहा है, होता हो रहेगा, तुम पर द्रव्य में कर्तु त्ववृद्धि करके संसारी दुःखी न बना।

#### **当** 第

=-१५६. याद कल्पनायें ही उठें ते। उठने दो पर उन्हें कल्पना तो जाने। श्रीर उसका ही कंपचित् कर्ता माने। श्रीर फिर भेदविज्ञान से श्रस्त कर दो किन्तु कल्पना के आश्रय पर द्रव्य में कर्तु त्ववृद्धि कभी मत करो।

#### **乐 ※ 乐**

६-१५७. मनेहर! पर पदार्थं की अवस्था करने का भार तुम अपने जान में लेकर दुखी क्यों होते हों ? परमात्मा प्रश्च के जान में ही यह सब (पदार्थ की अवस्था होने का) भार रहने हो । वह अनंत शक्तिमान हैं इस भार से प्रश्च का बाल बांका नहीं हो सकता अर्थात् वह त्रिलोक व त्रिकालवर्ती गुणपर्यायों को जानता हुआ भी अनन्तकाल तक स्वरूप से च्युत नहीं हो सकता, जो कुछ होना है वह सर्वज्ञ देव जानते हैं अतः जो प्रश्च जानने हैं वही होगा तुम परचिन्ता करके आकुल मत होओं । १ = -१७६ ''स्वतंत्रः कर्ता" इस नियम से रागद्वेष परि-णाम का कर्ता आत्मा नहीं किन्तु रागद्वेष परिणाम के ज्ञान का कर्ता आत्मा है।

#### **当等**

११-२४८. क्रमवद्ध पर्याय पर विश्वास रखकर बुद्धिपूर्वक कुछ न करने का महान् पुरुषार्थ करो ।

#### **5 3 5**

१२-२६६. पर पदार्थ का परिणमन तेरे आधीन नहीं, व्यर्थ ही तू अज्ञानवश पर के निमित्त विकल्पक बन कर आकुलित हो रहा है।

#### **斯 郑 斯**

१३-२७८. ऐसा कभी मत सोचो कि मैंने अमुक पदार्थ की अब तक ऐसा बनाया, अब कैसे छोड़ १ तून पर का कर्ता था, न है, न होगा। उनका ऐसा ही परिणमन होना था होगया, तू तो केवल उनका आश्रयमात्र था।

#### H 35 H

१४-३६५. तुम अपने रागादि परिणाम के ही कर्ता भोक्ता हो सकते किन्तु किसी पर पदार्थ के कर्ता भोक्ता नहीं हो सकते। १५-३७७. ''में यदि कुछ कर सकता हूं तो त्र्यपने उपयोग का परिणमन ही कर सकता हूं" इस बात को बार बार सोचो।

#### **5 3 5**

१६-३८६. तुम्हारे द्वारा यदि दूसरों को लाभ होता हो उस में उनका भविष्य व सौभाग्य अन्तरक्क कारण समभो, अदसानी का भाव मत रखो।

#### **听 端 垢**

१७-३८७ तुम्हें भी जे। लाभ होता है उसमें अपना अन्त-राय का चयोपशम अन्तरङ्ग कारण समझा। किसी का अहसान मानत हुए अपना भाव देन्य मत बनाओ।

#### 5 3 5

१८-३६८. श्रात्मन् ! तुम कृतकृत्य है। क्यों कि तुम किसी
पर पदार्थ के कर्ता नहीं है। वे स्वयंक्रियानिष्पन्न हैं श्रत
एव तुम पर का कर ही क्या सकते ? फलतः — पर में कुछ
करना तो शेष है ही नहीं श्रीर पर से कर्त त्वबुद्धि का
श्रमाव है। गया तब यही करने योग्य चीज थी सो यदि
कर लिया तो कृतकृत्यता का श्रांशिक विकास ही तो
हुश्रा, जो होना है होगा विकल्प मत करे।

१६-४१२. तुमने जो कुछ किया अपनी शान्ति के अर्थ रागमय चेष्टा की जो शान्ति के विपरीत थी, "पर द्रव्य का तुम कर ही क्या सकते थे श अतः कर त्वबुद्धि की छोड़ और अब मैंने अमुक कार्य किया ऐसा सोचने के एवज में यह सोचो "मैंने यह अज्ञानमय चेष्टा की"।

#### **சு**் ஃ சு

२०-४४४. कौन किसका उपकार करता है ? केवल अपनी वेदना मेटने का ही सब प्रयत्न करते हैं अर्थात् जब राग की वेदना नहीं सही जाती तब कमजारी के कारण वाह्य में चेष्टा करना पड़ती है।

#### **55** 35 55

२१-४७६. जो लोग यश या प्रशंसा गाते हैं वे स्वयं की कषाय का प्रतीकार करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं करते हैं, ऋठमूठ कर्त त्ववुद्धि करके फूलना मुढों का कार्य है।

### 4 🐉 45

२२-४७७. जो लोग अपवाद या निन्दा करते हैं वे स्वयं की कपाय का अतीकार करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं करते, ऋठमूठ उन्हें अपना विकर्ती मान कर दुखी होना मुहों का कार्य है। २३-५५१ संसारी सर्व जीव के क्रोध मान भंय आदि होता है, केई बनाकर क्रोधादि नहीं करता, अतः ये कपाय होते हैं, केई करते नहीं हैं (यह एक दृष्टि हैं) अतः जे। ये होते हैं वे तेरी असावधानी से। आत्मस्वरूप को मँभाला। कपाय ते। तुम बनाकर करते ही नहीं, होने का और राक दे। फिर तू कृतकृत्य हैं।

#### 45 & 45

२४-६१५. पर पदार्थ के सुधार विगाड़ करने के लिये हठ पकड़ जाने के वरावर मूर्खता और कोई नहीं है, सारे क्लेश इस हठ से उत्पन्न होते हैं। आत्मशुद्धि पर अधिक लच्य करा, तुम्हारे चमादि भाव ही तुम्हारे रचक हैं और कोई रचा करने वाले नहीं हैं।

#### 

२३-६१८. ज्ञान होता है इतना ही तो कर्तापन है और ज्ञान हे तिता है इतना ही भोक्तापन है क्योंकि ज्ञान के सिवाय आत्मा किसे करता और किसे भोगता है १ संसार अवस्था में जो सुख दुख होते हैं वे भी ज्ञान के ही मार्फत अपना सर्वस्व भेंट कर पाते हैं, अतः सुनिश्चित हुआ कि मैंने ज्ञान के सिवाय न कुछ किया, न कुछ भोगा, न कुछ कर रहा हूं, न कुछ भोग रहा हूं, न कुछ कर हो सर्हांगा,

न कुछ भाग ही सकू गा, इसिलये पर की चिन्ता करना उन्मत्तचेष्टा है।

#### **斯 等**

२६-६२२: लौकिक जनों से, कार्यों से, उपकारों से, दृष्टि हटाने वालों के। कोई जन कह देते हैं कि यह तो स्वार्थ बुद्धि है, निर्दयता है, कायरता है, परन्तु सोचो तो सही ये पर का काम ही क्या कर रहे थे, जब भी ज्ञान में परिणमते थे अब भी परिणमते हैं जा करते थे सो ही अब कर रहे हैं, केवल अम ही मिटा लिया।

5 多 5





१-२२. दुःख का कारण व दुःख का आत्मा व दुःख का कार्य मोह, राग श्रीर द्वेप है।

#### **5** 第 5 5

२-५०. योग्यता से बाहर का काम और अनिधकार चेष्टा स्वयं विपडा है।

#### 开 ※ 况

३-==, पर पदार्थ में ऋात्मबुद्धि होना दुःख है और श्रात्मा में ऋात्म बुद्धि होना सुख है।

#### **5** 5 5

४-२१५. स्वकल्याण की तड़फड़ाहट भी दुःख ही पहुंचाती, अतः वबड़ाहट के बिना अपना कर्तव्य पालन करना श्रेयस्कर है।

#### **第 第**

५-२१६, स्वकल्याण की भी तड़फड़ाहट तथा अन्य दुःख-मय विकल्पों को हटाने के लिये इस पद्य का चिन्तवन करो ''जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो सी वीरा रे। अनहोनी निहं होसी कबहूं काहे होत अधीरा रे॥"
यदि इस पद्य का दुरुपयोग करके स्वच्छंट बनोगे तब तो अद्धा से भी दूर होगये; ज्ञानमात्र आत्मा का लच्य रखना तुम्हारा कर्तव्य है।

#### **光炎** 光

६-२६६. मोही आत्मा अपने राग परिणाम से ही दुःख का वेटन करता है, किसी को दुखी करने वाला कोई अन्य नहीं है।

#### **5** 5 5 5

७-३२६. विपत्ति और दुःख की अवस्था में अपने अपराध पर दृष्टि डालो, पर में कुछ अन्वेषण मत करो । अपने अपराध के समभने पर आकुलता व अशान्ति अवस्य हतवला हो जायगी।

#### **光 % 光**

=-३२७. सन्मार्ग पर चलते हुए व सद्व्यवहार करते हुए भी यदि किसी के निमित्त से आपित आजावे तत्र भी अपना अपराध सोचो। तात्कालिक अपराध न होने पर भी यह अपराध तो सोचा जा सकता है—जो मैंने पूर्व ऐसा कर्म उपार्जित किया जिसके उदय से सन्मार्ग व सद्-व्यवहार का सेवन करते हुए भी आपित्त उपालंभ आदि का लच्य वनना पढ़ रहा है—, ऐसा सोचने से पर के

# प्रति दुर्भावना नहीं रहती।

#### **5** 5 5

E-४०३. सांसारिक सुख, दुःख देकर नष्ट होता है और दुःख, सुख देकर नष्ट होजाता है, अतः दुःख देकर नष्ट होने वाले (दुःख) में भय और अरति मत करो क्योंकि दुःख देकर नष्ट होने वाले (दुःख) होने वाले सुख से सुख देकर नष्ट होने वाला दुःख कहीं अष्ट है।

#### 55 55 55

१०-४३ द्र बुखी किस बात पर होना चाहिये ?— जब पाप परिणाम पैदा हो तब इस बात पर दुखी होना चाहिये— कि यह पाप परिणाम क्यों पैदा होता है, क्योंकि यही पापपरिणाम दुःख का मूल हैं । सम्पदा, विपदा, इष्टिव-योग, रोग आदि में क्या दुखी होना, वह सब तो कर्म की निर्जरा के अर्थ है ।

#### **第 第** 第

११-५०१. परेशानी ! परेशानी !! किल्पत लाभ में वाधा आत्राना मात्र ही परेशानी है, परेशानी वास्तविक वस्तु नहीं है।

#### 55 55 55

१२-५५२. गरीव तो पैसा चिना दुःखी हैं और धनी तृष्णा

से दुखी हैं तथे व सूर्व ज्ञान बिना दुखी हैं और शास्त्रज्ञानी तृष्णा से दुखी हैं, अयशस्वी पूँछताँछ बिना दुखी
हैं और यशस्वी लेकिएणा से दुखी हैं, अपृत्र पुत्र बिना
दुखी हैं और पुत्र वाले पुत्र सेवा से दुखी हैं या मोह से
या पुत्र दुःख से या अनिष्टमय से दुखी हैं, अमनस्वी
दैन्यभाव से दुखी हैं और मनस्वी मान या मानमंग से दुखी
हैं, मोले ठगे जाने से दुखी हैं और ठिगया संक्लेश भाव
व अनिष्ट शका से दुखी हैं, इसिलये—दोम बिना निर्धन
दुखी तृष्णावश धनवान । कहूं न सुख संसार में सब
जग देख्यो छान।। इस दोहे को देशामर्षक समको अर्थात
अनेकविधदुःखमय संसार है, परन्तु सर्व दुःख आत्मज्ञान
से दूर हो सकते हैं।

#### 

१३-६२८. इस असार परिवर्तनशील संसार में प्रतिष्ठा का व्यामोह करना घोर दुःखों का कारण हैं।

#### **5 3 5**

१४-६४५. संपत्ति श्रौर विपत्ति, प्रशंसा श्रौर निन्दा श्राकु-ं लता उत्पन्न करने वाले हैं।

#### **5 % 5**

१५-६४६. संपत्ति पाकर तृप्णा से, व्ययस्था से, भय से सदैव त्राकुलित होना पड़ता है।

#### 5 5 5

१६-६४७. विपत्ति में घवड़ाकर दुःखी बना रहता है।

#### 5 多 5

१७-६४८. प्रशंसा में अपने स्वरूप को भूल कर व प्रशंसा करने वालों के अनुकूल दृत्ति वनाकर व कष्ट उठाकर व्याकुल वनना पड़ता है।

#### 55 55 55

१८-६४६. निन्दा में अपनी हानि समसकर लोकलाज से संविलप्ट बना रहता है।

#### **当等**

१६-६५०. संपत्ति और प्रशंसा का कारण पुरुयोदय है, विपत्ति और निन्दा का कारण पापोदय है। पाप पुरुष दोनों आकुलता के जनक हैं, एक शुद्धावस्था (ज्ञानमात्र की दशा) ही शान्तिमय है।

#### 5 5 5

# १६ विषय सेवा

१-६५. मोगासक्त मनुष्य सप्तम नरक के नारकी से भी पतित हैं, नारकी तो सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकता परन्तु भोगासक्त मनुष्य नहीं।

#### **5** 第 5 5

२-८०. प्रभो ! जब मैं विषयों के साधक पदार्थ में मग्न होऊँ तब मेरे विषदाकारक किन्तु दुर्भावविरुद्ध पाप का उदय त्राजावे जिससे मैं विषदा में फँसकर त्रापका स्मरण करता हुआ दुर्ध्यान से बच जाऊं।

#### 牙 ※ 卐

र-८१. केवल दूसरे का अनिष्ट विचारना या करना पाप व अशुभोषयोग नहीं है। अर्थात् वह तो है ही, किन्तु विषयसाधन में मग्न होना भी पाप व अशुभोषयोग है।

#### **5 35 5**

४-२३२. उपभोग तो निर्जरा के लिये ही होता क्योंकि कर्म के वियुक्त हो रहे विना या सविपाक निर्जरा हुए विनाया उदय आये विना, उपभोग नहीं होता परन्तु उपभोग के काल में मिथ्यादृष्टि के रागभाव का सद्भाव होने से अनं-तकर्म का बंध होता।

# **斯 ※ 斯**

४-२३३. जो बड़भागी ज्ञानवल से उपभोग में राग न करे तो उस का उपभोग निर्जरा ही कराता है।

#### 55 55 55

६-२६१. दूमरों को दुखी करने के परिणाम से पाप होता व सुखी करने के परिणाम से कदाचित पुण्य होता परन्तु विषयसाधन के परिणाम से पाप ही होता चाहे विषयसा-धन में दूसरों को सुख हो या दुःख हो।

#### 5 5 5

७-४८६. जिस शरीर के कारण इन्द्रियविषयग्रुग्ध बनकर तुमने अपना वात ही किया, अपवित्रता ही बढ़ाई, उस शरीर में अब इष्ट बुद्धि क्यों रखते १ राशरीर रोगी रहे तो क्या या तपस्या से शीर्ण या तप्त हो तो क्या, तुम्हें तो इस शरीर को पृथक् ही सममकर अपने में स्थिर रहना चाहिये।

#### 5 5 5

द्र–६५१. ज्ञानी पुरुष भी विषयकषाय के वश हो कर कायर ही है, कायर पुरुष शस्त्रधारी भी होय तो भी वैरी का घात नहीं कर सकता, इसी प्रकार विषयकपायी के बहुत ज्ञान भी होय तो भी वह दुर्गति का दुःख नष्ट नहीं कर सकता।

#### 

६-६५२. किसी के ज्ञान भी अधिक होय, यदि वह विषय-क्षाय कर मिला होय तो आत्मा का घात ही करता है। जैसे—सुन्दर आहार भी विष मिला होय तो प्राण का घात ही करता है।

#### 5 等 5

१०-६५३. कायर पुरुष के हाथ में शस्त्र हो तो वही शस्त्र उसी के मरण का कारण बन जाता है, इसी तरह विषय-कषाय वाले के यदि ज्ञान हो तो वह मलीन ज्ञान भी उसी आत्मा के क्लेश का कारण रहा करता है।

#### **5 3 5**

११-६५४. मृतक मनुष्य के हाथ में शस्त्र भी हो तो भी गृद्ध आदि पत्ती उसे चृटते ही हैं इसी तरह ज्ञानी भी हो और विषयकपाय में लीन हो तो उसकी निन्दा ही होती है, उसका फिर कोई मुलाहजा करने वाला नहीं रहता।

#### **当** 第 5

१२--६५५. जिस पत्ती के पंख कट गये वह पत्ती उड़ने की भी

चाह करे तो क्या उड़ सकता है ? इसी तरह जिसका हृद्य पित्रता से रहित होगया अर्थात् विषयकपाय से मलीन होगया वह ज्ञान वाला भी हो, यदि दुःख सागर संसार से तिरना चाहे तो भी क्या तिर सकता है ? नहीं, वह तो उसमें हुवा ही रहेगा।

#### 

१२-६५६. चंदन का भार गधे पर लदा है, उस चंदन की सुगंध गधा नहीं ले सकता, आस पास रहने वाले मनुष्य उसकी सुगंध लेते हैं, इसी प्रकार विषयकषाय वाले मनुष्य के ज्ञान भी हो तो भी उस ज्ञान से उसे कोई लाभ नहीं है; उस ज्ञान से चाहे और मनुष्य लाभ ले लें किन्तु उसका कुछ हित नहीं हो पाता।

#### 开 等 卐

१४-६५७, जैसे अंधे के हाथ में दीपक हो तो उस दीपक से अंधे को क्या लाभ मिलता, इसी तरह विषयकषाय में लीन पुरुष के ज्ञान भी अच्छा हो तो उस ज्ञान से विषय कषाय वाले पुरुष को कोई लाभ नहीं है।

#### **斯 ※ 斯**

१५-६५६, विषय कषाय में लीन पुरुष ज्ञान की कला से सुन्दर भी जचें तो भी वे अन्तरङ्ग में मलीन होने से

#### [ =3 ]

स्वयं स्वयं के लिये ऋहित है, वे पुरुष घोड़े की लीद के समान ऊपर से सुन्दर और भीतर से असुन्दर, शल्य, आकुलता व मलीनता से सहित हैं।

#### **5** 5 5

१६-६६१, महान् ज्ञानसम्पादन करके भी विषयकषाय के वश दीनर्श्वाच बनाये तब मुकुट आदि आभूषणों से भूषित होकर भी मांगते फिरने वाले की तरह निन्द्य हैं।

#### **光 华 乐**

१७-६ ८४. आकुलता के कारण विषयों में प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के समय भी आकुलता बनी रहती है, प्रवृत्ति के बाद भी आकुलतायें रहा करती हैं, अतः विषय सम्बन्ध सब और से आकुलतायूं ही है।

# # #



# FF OF

१-२४. तुम अपने म्बरूप को ही जानते और इसी कारण स्वरूप में जो पर पदार्थ का प्रतिभास है उसे भी जानते, किन्तु इन्द्रियों के द्वारा जानने के कारण बाह्य हि की दशा में यह अम होगया कि मै एकदम सीधा पदार्थी को जानता हूं।

#### **当** 第 第

२-३७. मुख अपने ज्ञान का याता, परन्तु जैसे सूखी हुई।
चत्राने वाले कुचे को स्वाट तो अपने मुँह से निकलते
हुए खून का आता पर मानता हुई। का स्वाद । इसी
तरह मोही भी पर पदार्थ का सुख मानता होता स्वय
का है।

#### **光 等 乐**

र्र-⊏र. इनका मुक्त पर वडा स्तेह है यह सोचना भ्रम है, यदि परीचा करना हो तो उनके प्रतिक्ल होकर देख लीजिये।

#### 55 55

४-१००. हम किसी भी पर पदार्थ में नहीं ठहरे और न किसी की परिणति से मेरी परिणति होती, परन्तु पर में ठहरा या पर परिणति से अपनी परिणति होती ये दोनों वार्ते मानने (अन्तबुद्धि) में ही हैं। जिनके यह अम है वे मिध्या दृष्टि हैं, अआन्त शिवपथिक हैं।

#### **55** 55

४-२४६. जो कुछ हम करते हैं उसका फल हम ही को होता है, यदि हम संक्लेश भाव करें तो वह हमारे अकल्याण के लिये है, यदि विशुद्ध भाव करें तो वह हमारे कल्याण के लिये हैं, जो कुछ भी क्रिया करके दूसरों पर अहसान डालना महती मूर्खता है। अम हटावो और सुख के मार्ग पर चलो।

#### **45** 35 **45**

६-२६०. जो कुछ दूसरे करते हैं उसका फल उन्हीं में होता है, उस क्रिया से अपना लाभ या हानि मानना मूर्वता है।

#### 光 彩 乐

७-२७६. पर वस्तु को ग्रहण करने वाला चोर कहलाता, परन्तु तुम तो सतत पर को अपनाते, श्रिकार ऐसी चोर जैसी जिन्दगी को ।

乐 🌣 乐

=-२=३. जो अपराध करने के बाद भी अपराध नहीं समक पाते, वे महान् मोह मद के मतवाले हैं, परन्तु वे भी निन्छ हैं, जो सतत आत्मा को समक्ते हुए भी अपराधी वन जाते हैं।

#### **第 ※ 第**

६-३१६. जैसे धनी पुरुष पास रक्खे हुए स्वर्ण में बड़ा भाव सुनने के बाद घटता भाव सुनने पर कुछ खर्च खराबी न होने पर भी दुःखी होता है; उसी प्रकार वास्तिवक वैराग्य ऋन्य ज्ञानी व त्यागी पुरुष, प्राप्त ज्ञान व त्याग में बड़े सन्मान की स्वीकारता कर चुकने के बाद सन्मान न होने पर, किसी के द्वारा कुछ हानि व क्लेश नहीं दिये जाने पर भी दुःखी होता है; अस्तु । उस के दुख में उसकी ही भूल मूल है ।

## 

१०-४३५. वीतराग स्वसवेदन ज्ञान का अभाव अज्ञान है हम से सिद्ध है -िक ये सब शुभाशुभ करतूतें अज्ञान हैं, उन करतूतों से अपने को वड़ा समसना महती मूर्खता है, वस्तुतः जिसमें वड़प्पन है उस दशा में बड़ा मानने का भाव ही नहीं उठता, अतः बड़प्पन का परिणाम ही पाणलपन है।

#### **5** 5 5 5

११-४८. लोग, व्यक्तिविशेष के आदर में भी धर्म का ही आदर करते हैं; यदि कोई व्यक्ति माने कि मेरा आदर है तब वही ठगाया गया, पतित हुआ दुखी हुआ, दुखों का बीज बो चुका, लोगों को कोई हानि नहीं हुई, उन्हों ने शुभोपयोग का लाम ही उठाया, घात तो उसी व्यक्ति का हुआ जिसने अम किया।

#### . 5 3 5

१'२-५५८. तुम तो सुखी ही हो, अम से दुखी मानते— इसका इलाज कौन करे ? अरे — अपने चतुष्टय से अपना और पर के चतुष्टय से पर का स्वरूप समभ ले। और मान लें।, फिर कभी उस प्रतीति से च्युन मत होओ तब फिर कें।ई आकुलता नहीं, सारा गारखधंधा सुलभ कर अलग हो जायगा।

#### **5 35 5**

१३-७०४. पर्यायबुद्धि दुःख का मूल है, अनेक दुर्गतियों में जीव ने कठिन कठिन क्लेश सहे परन्तु जिस अवस्था में जो भी दुःख होता है उसे ही पहाड़ बना देता है; तथा अनेक भवों में अनेक वैभव पाकर छोड़े या छोड़ना पड़े फिर भी जो वैभव पाया उसे ही प्राण समक्ष बैठता है; इन्हीं कुबुद्धियों के कारण दुःखी ही दुःखी रहना पड़ता है, अरे भव्य ! इन सब से भिन्न चैतन्य चमत्कारमय शुद्ध स्वरूप की भावना करो; यह ही सर्वसार व्यव-साय है।

#### 5 5 5



# 

१-२३ संसार में कोई वस्तु न सुन्दर है न असुन्दर है, तुम्हारा रागभाव सुन्दर और असुन्दर बना देता ।

#### 

२-४४. जो धर्म के लिये व्यापार करता है वह सद्गृहस्थ है श्रीर जो व्यापार के लिये धर्म करता है वह दुर्गीत का पात्र है।

#### 光 端 光

३-६० कल्याण को कठिन श्रीर सरल दोनों ही समभो तब योग्य पुरुषार्थ होगा, सिद्धि होगी।

#### **当等**

४-६३. साधुजनों के आहार और विहार का भी प्रयोजन शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि सिद्ध करना है; क्यों कि वे इहलोक व परलोक दोनों के सुख से निरपेच हैं। अपने में इस निरपेचता के अंशों को खोजो।

#### 

५-७८. अपने दुली होने में जो अपना अपराध सोचते वे

च्याकुल नहीं होते और जो पर का अपराध सोचते रहते वे विना विपदा के ही दुखी बने रहते हैं।

#### 55 55 55

६-२०३. यदि किसी में दोष भी हों तो दोषाश्रय होने से दोषी को दुखी और दयापात्र समभो उससे ग्लानि न करो ।

#### 出 ※ 出

'७-२३५. शुद्धात्मतत्त्व का साधन संयम है, संयम का साधन शरीर है, शरीर का साधन ब्राहार है, जो प्रत्येक साधनों का लच्य शुद्धात्मतत्त्व को बनाता है वह शिवपथिक है।

#### 5 5 5

प्प-२८४. निज क्रिया का फल निज में ही होता है तब निज चेष्टा का फल पर में है ऐसी दृष्टि ही संसार है।

#### · 卐 🌣 卐

६-५२७. जो किया होती हैं, होस्रो, परन्तु स्रवने स्नापकी दृष्टि च्रिण भर भी न छोड़ो, यही दृष्टि तुम्हें दुःख समुद्र से पार कर देगी।

#### **当等**

१०-५३६ कहीं इप्ट स्थान के विपरीत दिशा में जाने से इप्ट स्थान की प्राप्ति हो सकती है ? नहीं, तो इसी प्रकार सुख के विपरीत की और द्राध्ट होने से कहीं सुख पा सकेगा ? कभी नहीं, अतः ठहर, रुक, वापिस आ, अपने स्वरूप ( ज्ञानमात्रानुभव ) में प्रवेश कर । निजरूप ही सुख की दिशा है ।

#### **第二条**

११-५५०. कोई भी प्राणी मृत्यु के लिये तैयार होकर नहीं बैठता है, मृत्यु तो किसो भी समय अचानक आजाती है, अतः थोड़े समय के इस संदिग्ध जीवन में अपनी स्वात्मदृष्टि करो इसी में भलाई है।

#### 55 55 55

१२-५७७, जिसने दृष्टि पराश्चित बनाई-यदि वाह्य में किसो द्रव्य का ऐसा हो तो अच्छा है ऐसा विकल्प किया, भगवन्! वह पराश्चित है, अंशज्ञ है और आकृत्तित है। यह विकल्प ही आत्मा का शत्रु है। पर का विचार पर की चर्चा ही आकुलता के स्रोत हैं।

#### 光 彩 先

१३-५८३. अरा-र र रा -- वाह्य दृष्टि में -- पर्याय बुद्धि में संसारी का अनंतकाल व्यतीत होगया, अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज आत्मदृष्टि-द्रव्यदृष्टि करले; अभी तो इस से भी अधिक अनंतानंतकाल और व्यतीत होना है, सो अनाकुल भी अनंतानंतकाल रहेगा।

# 乐 终 乐

१४-६६५, जगत के काम अपने अपने उपादान से ही रहे हैं, होते रहेंगे, अथवा हों या न हों, किसी भी पर द्रव्य से तेरी कोई भलाई नहीं हैं। अपनी खोर ही दृष्टि रख।

# **55** 第 55

१५-५४=, दुसरों के गुणों को ही ग्रहण करो और उस के गुगों के चिन्तवन से त्राप स्वयं इस हम वनने का प्रयत्न करा ।

## **斯 等 斯**

१६-२४६, दसरों के दोप ही देखना एक महादोप है यदि द्वेप की अन्वेषिका युद्धि का प्रयोग करना हो तो अपने पर करें।

# **5 多 5**

१७-=३१. मंसार की जो परिगाति है यह उन्हीं की है-रहे. तुम तो अपन गुण अवगुण पर दिव्यात करो उन में जो गुण हैं उन्हें ग्रहण करो और जो दीप हैं उन्हें हटावा।

# **斯 ※ 斯**

१८-६१२. सन्मान का श्रभाव श्रखरना, दूसरे अच्छी दृष्टि से न देखें तो वह भाव अखरना, लांकिक वैभव में पड़ोसी

#### [ ?o= ]

से अधिक न हो तो वह स्थिति अखरना, भिन्न पर आत्मावों से वर्द्धिप्णु स्नेह होना आदि किस पिशाचिनी की
करतृत है ? अनात्मदृष्टि की । अनात्मदृष्टि छोड़ो
और सुखी हो लो, तेरे ही हाथ की तो बात है।

## **55** 多 55



१६ क्षाय

१-२५६. त्रात्मन् । तेरे शत्रु हैं-विषय और कषाय, पर वस्तु कोई शत्रु नहीं, पर से हानि नहीं, हानि संकल्प विकल्प से है। कोध करना है तो विषय कषाय या संकल्प विकल्प से करो।

#### 

२-३४२, विकृत भाव ( राग द्वेष आदि विषय कर्षाय) का आदर ही संसार का मूल है ।

#### **5** 第 第

२-३४४. पाप से पुष्य तभी भला है जब उस में अहँकार न हो, यदि अहंकार है तब चाहे पुष्य हो या पाप, संसार विषवृत्त का बीज ही है।

#### **55 多 55**

४- ३०२. क्याय से हानि तो स्वयं की हो रही, पर का कुछ नहीं विगड़ता, सुख चाहो तो सब घटनायें भूल जायो, ज्ञानमय निजात्मा पर दिष्ट दो।

#### 光 % 无

भ-३५४. जो दूसरों के उपभोग एवं उसमें आसक्त होने वालों में ईर्ष्या करता है वह उस वस्तु से-लोभ से-कपाय से विरक्त कैसे कहा जा सकता है।

#### 5 5 5

६-४२६. जहां पर कषाय हुई वहीं पर उसे नष्ट कर दो, अन्य वस्तु पर मत आजमावो के अन्यथा शान्ति ते। दूर रहो अर्शाति ही बढ़ती जावेगी।

#### 45 3% 45

७-४३४. यदि दूसरे के प्रति तुम्हारे ह्योम परिणाम हो तब दूसरे को बुरा न समको अपने ह्योम परिणाम को बुरा समको और यह भावना करो कि इसको तो भला ही हो और मेरे इस ह्योभपरिणाम का नाश हो, क्योंकि मेरे अनर्थ का कारण मेरा ह्योभपरिणाम ही है अन्य नहीं।

#### **当** 第

□--४७४. धनिकों को देख कर अल्पधनी को, ज्ञानी को देख कर अल्पज्ञानी को, प्रसिद्ध को देख कर अल्पप्रसिद्ध को बलेश होने लगना संसार की पद्धति है व मृदो का मेला है

#### **当** 第

६-४६४. तुम्हें करना कुछ नृहीं केवल चंचलता समाप्त

कर टो, चंचलता का कारण कपाय है—उससे उपयोग हटावो —उपयोग से उसे हटावो।

#### 

१०-५२२. पाप के कारण भृत कपाय हैं अतः कपाय ही पाप हैं, फिर इनके कार्य में जो हिसादि अवृत्तियाँ हैं वे उप-चार से पाप माने गये हैं। अतः हिंसा, ऋठ, चोरी, कु-शील, परिग्रह पाप से बचने वालों को कपाय का परि-त्याग करना चाहिये।

#### **当等**

११-५२४. हे आत्मन् ! त् कपाय के उदय में यह नहीं माल्म करता कि यह दुःखदाई है परन्तु कपाय के समय आकु-र्ालत होता रहता है व उसके बाद दुखी होने लगता, कपाय करने वाला मनुष्य अपना पुष्य चौण करता है व पाप बाँधता है जिसके फल में दुईशा होती है इस लिये कहीं कुछ हो तुम न क्रोध करो न मान माया लोभ करो, और न कुछ अहित विचारो ।

#### 5 35 5

१२-५४१. ईप्यों का भाष परिचित मनुष्य के प्रति होता है, अरे वह परिचित भी तो अन्य आत्माओं की तरह अन्य है यदि और कुछ नहीं हो सकता तो उस परिचित की अपरिचित अन्य की श्रेणी में दाखिल कर विश्रांति पा ले।

#### **5 3 5**

१३-४८४. काम, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम होते समय यह तो विचारो कि द्रव्यलिक्की तपस्वी साधु के अव्यक्त मिथ्याभाव तो मिथ्यात्व गुणस्थान सम्बन्धी सभी प्रकृतियों तक का बंध करा देता है तो इस समय क्या तेरे बंध नहीं हो रहा है ? इस का कुफल भोगना होगा ?

#### **55 多** 55

१४-७४१, जब तुम्हारे कवाय की तीव्रता हो तब आप चुप्पी साधलो क्योंकि उस समय के निकले बचन दूसरों के आहित और क्लेश करने वाले होंगे जिससे तुम्हें भी पछताना होगा।

#### 

१५-१७१. वस्तुतः चारों कषायों का अभाव छज्ञस्थ के अगम्य है।

#### **5 5 5**

१६- = १६. हम सब प्राणियों में माया (पर्याय) कृत भेद चाहे अनेक हों परन्तु सब में मूल चैतन्य समान है फिर किससे ईर्ष्यों की जावे ? किससे विरोध किया जावे ?

#### **5 5 5**

### १०० कोध क्षाय १०० कोध क्षाय

१-७४४. क्रोधी के बाप नहीं अथित् क्रोधी पर तो उसके बाप का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । अन्य की इजत का ध्यान नं रखना और विपत्ति डालना तो क्रोधी के बायें हाथ का काम हैं, वास्तव में तो क्रोधी अपनी चेष्टाओं को करके अपना ही घात करता है।

#### **生 %**

२-७५०, यदि कोधी का समागम हुआ है तव अच्छा ही तो है जो वह वेचारा कोध करके अपनी बरबादी करता हुआ ही तुम्हें धेर्य और शान्ति में दृढ़ बना रहा है। ऐसा कोध की नौकरी करने वाला व्यक्ति तो बहुत रुपया खर्च करने पर भी मिलना कठिन है। ऐसे समागम में भी ग्लानि और चोम न करो, आत्मस्वरूप के चिन्तन द्वारा शान्ति का परम मुख पाओ।

#### **55 35 55**

२-७६२. निन्दक और क्रोधी महा भयंकर पुरुष हैं इनसे दूर रहो, यि इनका संग हो जाय तो विशेष परिचय रूप प्रवृत्ति न रखो और न द्वेप भाव रखो परन्तु निन्दा और क्रोधवृत्ति को स्वपर घातक समभते रहो।

४-१६ द. क्या ऊपरी शांति से क्रोध की पुष्टि नहीं होती ? अर्थात् हो सकती है जैसे क्रोध के आवेश में भो ऐसे यचन निकल सकते हैं कि "आप ज्ञानी हैं जो आप करें सो ठीक है" आदि, अतः ऊपरी शांति से शांति का फैसला करना या करवाना यथार्थ नहीं हो सकता, इसका निर्णय तो केवली के ज्ञान में है ।

#### **5** 5 5

४-१८६. हे आत्मन्! यदि क्रोध ही करना है ते। अपने पर क्रोध करें। क्योंकि कषाय युक्त यह आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अतः शुद्धात्मा व विभाव ऐसे दें। दुकड़े कर दें। व विभाव के। मूल से नष्ट कर दें।।

#### **第 等**

६-२०६. शांति की परीचा क्रोध का निम्ति मिलने पर होती, अभीष्ट विषय साधन मिल जाने पर तो सभी शांत बन जाते।

#### 出 % 出

७-५४३. किसी बात पर गुस्सा होने में तुम्हारा साचात् विनाश हे। रहा है उसे क्यों नहीं देखते, पर का सुधार विगाइ ही तुम क्या कर सकते है। अपने पर कुछ दया ता करे।।

#### 光 彩 出

≃-७६४. क्रोध एक महान अधकार है जिसमें सत्पथ नहीं स्मता इसीलिये क्रोधी खुट मर मिटता और दूसरों के। परेशान करता।

#### 5 多 5

६-७६५. क्रोध एक अग्नि है जिससे आतमा के सब गुण जले से हो जाते हैं। क्रोधो के जीवन में शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती—एक क्रोध का छोड़ा — सब मामला साफ होता चला जावेगा।

#### **当等**

१०-७६६, क्रोध के समय मीन रहना या समय टालना उचित है,...और...कुछ समय आत्मस्वमाव और जगत का यथार्थ स्वरूप व अपनी मुसाफिरी का विचार करे।

#### 光 卷 形

११-८४०, रे क्रोध! तेरे में बड़ी ज्वाला है सारे गुण फूँक देता है !...नू उस ज्वाला में नहीं जल पाता; अग्नि भी तो द्वाला में स्वयं-जल मर्-जाती है; तू अग्नि ही जैसा बन

#### [ ११६ ]

जा तब भी ठीक है किन्तु तु विलंचण आग है !,... उद्गढ मत होओ तेरे विनाश की बूटी (स्वपर्विवेचिनी प्रज्ञा) मैंने पा ली है।

**乐 ※ 乐** 



# २१ मान कषाय

१-४६. मानी पुरुष सबका छोटा देखते पर सब लोक मानी का छोटा देखते जैसे पहाड़ की चोटी पर चड़ा हुआ मनुष्य नीचे चलने वाले सब लोकों का छाटा देखता पर सब लोक चेटी पर चड़े हुए का छाटा देखते, यस्तुतः महाच हो जाने पर छोटे बड़े की कल्पना ही नहीं रहती।

#### **第二年**

२-६४. त्रातस्तन्व की उपलब्धि के लिये जब नरदेह में रह कर भी में मनुष्य है यह अध्यवसान त्याज्य है तब अन्य अहंकार तो सुतरां वाधक सिद्ध है। जाते।

#### 出 ※ 出

२-१०५. जब तक रित अरित का विकल्प है तब तक परम तन्त्र प्राप्त नहीं और जब परमतन्त्र की प्राप्ति है तब वह विकल्प नहीं, पूर्वपत्त में तो अभिमान किस बात पर किया जाय, द्वितीय पत्त में अभिमान करने का अवसर ही नहीं अत: सिद्ध है अभिमान निपट अज्ञान है।

出 ※ 出

४-१६६. नम्रता द्वारा भी मान की पुष्टि हे। सकती है अतः नम्रता द्वारा भी यह निर्मान है यह सिद्ध नहीं हे।ता।

#### **5** 5 5 5

५-१८०. यदि मान ही करना है तो ऐसी चीज का मान करो जिससे बढ़कर तीनों लोकों में अन्य पदार्थ नहीं, वह है-अननत ज्ञान, दर्शन, सुख व वीर्य, इस चतुष्टय-मय आत्मा से भिन्न परद्रव्य का तुच्छ माना।

#### 5 5 5

६-२१०. निरिममानता की परीचा अभिमान या अपमान का निमित्त मिलने पर होती, प्रशंसा के काल में तो सभी नम्र से बन जाते।

#### **第 35** 第

७-४६४. B कपायों में प्रवल मनुष्य के मान है अतः इस मिथ्या जगत में वड़प्रन मत चाहो यहां किसी का कुछ नहीं, न रहता है, सब अपने अपने कषाय के परिणमन हैं।

#### 光 彩 乐

=-७४५. मानी के छाप नहीं अर्थात् मानी पर किसी के सद्-गुणों की छाप नहीं पड़ सकती। दूसरों के। तुच्छ सम-कना और तिरस्कृत करना मानी के बायें हाथ का काम है, वास्तव में ते। मानी अपनी चेष्टाओं के। करके अपना

#### ही घात करता है।

#### 乐 端 乐

६-७५१. यदि मानी का समागम हुआ है तव अच्छा ही तो है जो वह वेचारा मान कषाय से अपनी वरवादी करके भी तुम्हारे मान कपाय का संस्कार दिखातो हुआ (क्यों कि दूसरे का मान पसंद न होना भी मान कषाय का फल है) तुम्हें मान कपाय का दूर करने की शिचा देने में निमित्त वन रहा है। ऐसे समागम में भी चोम न करें।, आत्मस्वरूप के चिन्तन द्वारा शान्ति का परम सुख पाओं।

#### 5 3 5

२०--७६७. लौकिक कार्यों की हठ मानकषाय के विना नहीं होती, मानकषाय के कारण रावण की संक्लेश में मृत्यु हुई; यदि हठ ही करना है तो आत्मतन्त्र (जिसमें हठ नहीं) पाने की हठ करें। अन्य जगत के कार्यों में रखा ही क्या है ?

#### 光 等 光



### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* १२ माया क्षायः

१-१७०. निर्माय सिद्ध करने के लिये अपने दुर्गु श कहकर भी माया को पुष्ट किया जा सकता है।

#### **55 55 55**

२-१६१, यदि माया हो करना है तो ऐसा करे। जे। भले ही ऊपर से वागी व चेष्टा राग की निकले पर मन में वैराग्य ही रहे।

#### **5** 第 5

३-२११. निष्कपटता की परीचा स्वार्थ साधन के अवसर पर हो जाती है।

#### 5 等

४-२ं५५, कल्याण चाहते हो तो माया की होली कर दे। यह शल्य है इसके त्याम के बिना व्रती नहीं हो सकता। इस शल्य के छूटने पर क्रोध, मान, लोभ आदि दुर्गुण अनायास शिथिल होकर निकल जावेंगे।

#### 上 ※ 正

५-७४६, मायाबी के पाक नहीं अर्थात् उसके हृदय में

#### पवित्रता नहीं आ सकती।

#### 5 5 5

६-७=४. जिनके स्वपरानुग्राही चिन्तवन व ऐसा ही वचन व ऐसी ही चेष्टा होती है वे सरल योगी महात्मा धन्य हैं, उनसे किसी का अहित नहीं होता और वे अपने शांति पथ में बढ़ते जाते हैं।

#### 

७-३७८. सरलता की परीचा कुटिलों से-अनन्य रहने वाले कर सकते हैं।

#### **5** 第 表

=-७६=. माया किसो पदार्थ या परिस्थिति के स्नेह विना नहीं होती सो सोच ता सही जगत का कौन सा पदार्थ तेरा हितकर है ? व सहज स्वभाव (जिसमें माया का अभाव हैं) के अतिरिक्त कौनसी स्थिति सुखद है ? फिर किस लिये आत्मा को कुटिल बनाया जावे।

#### **5 多 5**

६-७६६. मांया एक बुरी शल्य है; इसके रहते हुए न व्रत है न शांति है, असार वैभव मिलो या न मिलो,...माया का वर्ताव उचित नहीं है; अपने पर करुणा करे। ।

#### **5** 第 5

१०-८०२. ठमे जाने से ठमना बुरा है; ठमें गये न्यक्ति के आहमा का क्या विगाइ हुआ? वाह्य पदार्थ का ही वियोग संयोग रहा परन्तु ठमने वाला तो आत्मा की कुटिल बना कर अपने सब प्रदेशों में मलीन बन रहा है, दुर्गित की तैयारी कर रहा है।

**55 多 55** 

११-८०३. कीन किसे ठग रहा है ? ठगने वाला आत्मा अपने आप को ठग रहा है । मायाचार को धिकार है जो दियामी को बरबाद कर रहा है ।

**5. 35 5.** 



## १२३ लोभ कषाय

१-१७१<sup>A</sup>, दान देकर भी प्रतिष्ठा का लोभ बहाया जा सकता है।

#### **光 ※ 光**

२-१६२, यदि लोभ ही करना है तो आत्मा की पवित्रता के विकास का लोभ करों।

#### 5 5 5

३-२१२. निर्लोभता को परीत्ता रत्नत्रय के धारक व उप-देशक धर्मात्माओं व संस्थाओं की सेवा के समय होती है।

#### **5** 5 5

४-४६ द्र जगत के पथ में निविध प्रलोभन के गर्त हैं उनसे बचकर रहो अन्यथा सांसारिक यातनाओं के सदन में ही समय विताना पड़ेगा।

#### 55 55

५-७४७. लोभी के नाक नहीं अर्थात् लोभी पुरुप के स्वाभि-मान या आत्मगौरव नहीं होता, अन्याय का मूल कारण प्रायः लोभ हैं।

**5** 5 5

६-८०१. आतमा के विभाव का लोभ होने से लोभी होता; वाह्यवस्तु के लोभ का व्यवहार करने वाले के विभाव का लोभ है ही। जिसके विभाव को अपनाने का लोभ नहीं उसे वाह्यवस्तु का लोभ नहीं होता तथा यथार्थ निर्लोभ भी हो जाता।

#### **5 5 5**

७-८१८. लोम बहुत बुरी आपित है; धन कमा कर व पाकर भी जिनके तृष्णा व लोभ रहता है उनकी दुर्गित होती है; इससे अच्छा तो यह है—जो धन ही न मिले; यदि धन न होता तो संभवतः लोभ का पङ्क तो न लगता, दुर्गित तो न होती।

#### # 8% H

=-१=६. दीन वही है जो सांसारिक सुख का लोभी हो, आत्म पुख का लोभी तो सांसारिक सुख दुख के अभाव का लोभी हे अर्थात् लोभ के अभाव का लोभी है अतः वह लोभी भी नहीं, दीन भी नहीं।

#### 5 5 5

६-८७२. लोभी पुरुष लौिक प्रयोजन के लिये (जिसमें आत्मा का विगाइ ही है) पर के मुख को ही देखता रहता है; अच्छा ''बताओ — जो इकड़ों के लिये पर के मुख के त्रोर ही देखता रहे ऐसा कौनसा पशु है ?...उस वृत्ति को छोड़ेा, उसका मूल जो पर वस्तु की तृष्णा है उसे त्यागो। मरना तो एक दिन होगा ही, साथ कुछ नहीं जाता।

#### **当 ※ 乐**

१०-८७३. लोभ का बाप परिग्रह है, परिग्रह होने पर कुवि-चार हो जाते हैं अर्थात् परिग्रही कुभावों का संग्रह करता रहता है। अपने ज्ञानस्वरूप से अतिरिक्त कहीं कुछ अपना मत मान, फिर लोभ कहाँ टिकेगा १ भाई देख ! अपना क्या है १ फिर लोभ का भृत शिर क्यों चढ़ाते १

#### 

११-६१८. पर पदार्थ का लोभ कर कौन रहा है ? वे तो जुदे ही हैं, मानो तो अपने नहीं होते, न मानो तो अपने नहीं होते; यहाँ तो सर्वत्र लोभक्षपय का लोभ हो रहा है—लोभक्षपय को नहीं छोड़ना चाहते; पदार्थ तू छूटा हुआ ही है।

#### **5** 5 5

### ४××××××××× ३ २४ त्याग हुँ १

१-११३, परम अभीष्ट की सिद्धि इष्ट कल्पना के त्याग में होती है और उस समय अभीष्ट सिद्धि हो चुकी यह कल्पना नहीं रहती परन्तु उसके निराकुल आनंदमय सत्फल का भोक्ता अवश्य होजाता जो चीणाचीण मोही सम्यग्दिष्ट के लच्च (ध्येय) का विषय है।

#### **5 3 5**

२-१२०. आत्मीय व शारीरिक स्वास्थ्य का रच्चक, विषय कषाय का त्याग है; विषय कषाय स्वास्थ्य (स्वस्थिति) का घातक है, अतः दोनों प्रकार का स्वास्थ्य चाहने वाले अन्य पथ्य व औषधि न खोजें और मूल तत्त्व पर पहुंचें।

#### 光 等 乐

३-१३४. यदि कोई निरन्तर स्त्रीप्रसंग करे तब वह स्त्रीप्रसंग के योग्य नहीं रहता, अतः विषयानन्द के अर्थ भी विषय त्याग करना अर्थात् ब्रह्मचर्य से रहना जरूरी है; जब विषयत्याग से ऐहिक सुख भी होता तब पूर्ण विषय त्याग

#### से अनन्त सुख होगा ही।

#### 牙 等 卐

४-१३५. यदि कोई निरन्तर खाता रहे तो वह भोजन के योग्य नहीं रहता, अतः भोज्यसेवन के लिये भी भोज्य-त्याग करना जरूरी है; जब भोज्य त्याग से ऐहिक सुख भी होता तो निरीहतापूर्वक भोज्यत्याग से अनन्त सुख होगा ही।

#### 5 5 5

५-१३६. यदि कोई सुगंधित पदार्थ निरन्तर नासिका पर रखे ही रहे तो फिर उसे सुगन्ध का आनन्द नहीं आता; अतः गंधानंद के लिये भी घ्राणविषयत्याग जरूरी हैं; जब गंधत्याग के कारण तिद्वपयक आनंद आता तब निरीहतापूर्वक विषयत्याग से अनन्तसुख होगा ही।

#### 出 \$ 出

६-१३७, यदि कोई रम्य वस्तु को निरंतर देखता ही रहे ता आनंदहीन हो जाता अतः रम्यावलोकनानंद के लिये च जुर्विपय त्याग आवश्यक है जब विषय त्याग पूर्वक ऐहिक सुख होता तो निरीहता पूर्वक विषय त्याग से अनंत सुख होगा ही।

**当等** 

9-१३८. यदि कोई मधुर शब्द निरंतर सुनता ही रहे तो मधुरता का आनंद नहीं रहता अतः मनोज्ञशब्दानन्द के लिये भी तत्त्याग आवश्यक है जब विषय त्यागपूर्वक ऐहिक सुख होता तो निरीहतापूर्वक विषयत्याग से अनंत सुख होगा ही।

#### **5** 第 5

=-१७२. दान का दूसरा नाम त्याग भी है, क्या ही अच्छा होता जो लोक में दान शब्द का व्यवहार न करके त्याग शब्द का व्यवहार किया जाता, संभव था जो त्याग शब्द के प्रयोग से मनुष्य लच्य पर शोध पहुंच जाता।

#### "**无**" ※ "**无**"

६-१७३. अथवा मोहियों की चेष्टा विलचण है यदि त्याग शब्द भी व्यवहार में आता तो वह भी रूढ़ि शब्द कह-लाने लगता अन्यथा द्वन्द्व (दन्द) शब्द का अर्थ 'संयोग' छोड़कर दुःख ही में क्यों रूढ़ हो गया।

#### **当 % 牙**

१०-२६२A. मुग्धजन यदि धर्मार्थ पर वस्तु का त्याग करते हैं तो निजर्नेत्र से अन्यत्र स्थित ही पर वस्तु को छोड़ते हैं। ११-२६२3. विवेकीजन निज चेत्र में स्थित पर वस्तु का त्याग करते हैं, श्रद्धा द्वारा तो सर्वथा त्याग कर ही देते व चरित्र द्वारा यथाशक्ति उसके द्रिकरते हैं व त्याव्य भावना बनाये रहते हैं।

#### 5 多 5

१२-२⊏५, त्याग वही उत्तम है जिसमें पर की प्रतीचा और आशा न करना पड़े।

#### 

१३-२=६. पर की प्रतीचा व आशा न चाहने वालों को आवश्यकतार्थे परिग्रह व आरम्भ कम से कम कर देना चाहिये।

#### 

१४-३६०. याद रखो—आत्मशांति के लिये पश्चिय, उप-फार, प्रवृत्ति, कपाय, विषयाभिलाष यह सब छोड़ना ही होगा, जब तक इनके छोड़ने में देर करोगे तब तक दुखी हा रहोगे; कोई तुम्हारी रचा न करेगा, तुमही अपनी रचा कर सकोगे, अतः कुमति के दूर करे।।

#### 

१५-४१८. सर्व का त्याग ही सुख है किन्तु तुम सर्व संग्रह

#### [ १३० ]

करते हो तब बताओं दुःख का उपाय करने से सुख कैसे होगा।

#### **光 ※ 光**

१६-६६०. त्याग वत चारित्र धारण करके जो मनुष्य विषय कषाय में लीन होता है वह अधम निन्छ है, कायर है, जैसे रण के लिये उद्यत पुरुष शस्त्रधारी होकर भी रण छोड़ भागे तब वह निन्छ ही है।

#### **5** 35 5 5

१७-७०१. कुछ त्याग की ओर मन चलाओंगे और कुछ सामाजिक संस्थाओं की ओर मन चलाओंगे तो किसी ओर के पूर्ण न रहोंगे अतः यही ठीक है कि जिसका संकल्प किया, वेश किया उसे ही पूरा निभाओ, क्योंकि त्याग में पराधीनता नहीं, सामाजिक बातों में तो बहुत ही पराधीनता है।

#### 监 % 乐

ृ१८-७०२. राग छोड़ते हो तो बिल्कुल छोड़ने का ही प्रयत्न करो, उसकी लपेट ही रखने में क्या रक्खा १

#### **55** 55 55

१६-७२०. जो भाव बहुत दिनों से भी बनाया गया हो या कुछ उद्यम भी कर लिया हो परन्तु यदि उसमें आत्मा

का लाभ न समभो तो उसके छोड़ने में संकोच करो और

#### 55 55 55

२०--=७. स्वद्रव्य में स्वद्रव्यत्व का बुद्धि द्वारा ग्रहण करने के साथ यदि परवस्तु का त्याग है तव वह त्याग या चारित्र नाम पाता है क्योंकि अनेकान्तात्मक वस्तु का स्वभाव होने से चारित्र भी अनेकान्तात्मक (ग्रहण त्याग रूप) होता है।

#### **第二**

२४--८६२. रागद्वेष का त्याग ही सचा त्याग है केवल भेष तो दम्भ है और परवस्तु के त्याग से ही संतुष्ट से हो जाना मिथ्या अन्धकार है।

#### **5 5 5**



#### इत्रत्रप्रस्थात्र विभव है इत्राह्म विभव है इत्राह्म

१--१२८. धनवान् और गरीब आपेचिक हैं, वास्तविक नहीं; क्योंकि कोई भी मनुष्य उससे गरीच पर दृष्टि डाले तब धनवान् जचता और धनवान् पर दृष्टि डाले तब गरीब जचता। वास्तव में तो जिसके ज्ञानसँपित का विकास है वह अमीर है और जिसके ज्ञानसँपित का विकास नहीं वह गरीब है।

#### ¥ × ¥

२--१२६. विहरातमा सभी एक से गरीब हैं और परमातमा सभी एक से अमीर हैं; अमीरी में तारतम्य असंयत आत्मज्ञानी से लेकर चीण कवाय संयत तक (परमात्मत्व पाने से पहिले तक) है परन्तु उनमें सम्यक्त्व से गरीब कोई नहीं है।

#### **第 第**

३.-१६७. हे देव ! मुझे अनंत दर्शन की चाह नहीं, किन्तु अपना ही दर्शन करना चाहता हूं।

乐 华 乐

४-२३७. सुवर्ण रत्न आदि की कीमत ज्ञानविशेष (कल्पना) के वल पर है, स्वतंत्रता से नो उनकी कीमत या कदर वही है जो पत्थर मिट्टी की है। वास्तविक विभव तो आत्मगुण ही है।

#### 5 5 5

५--३८८. स्वरूप दृष्टि द्वारा अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करते हुए निभाव को इस तरह भिन्न देखो — जैसे अन्य आत्मा का विभाव जाना जाता है।

#### 生 等 生

६-४३७. तुम धन, वैभव, कीर्ति आदि से अपने की बड़ा न समको, वे तो पर वस्तु हैं; अपने को बड़ा समको अपनी वस्तु से अर्थात् दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वच्छता या वृद्धि से अपने को बड़ा समको।

#### 55 55 55

७--४५०. भगवत्स्वभावरूप निज आत्मा के गुणों में अनु-राग करो, न्यवहार के काम तुम्हें शान्ति न पहुंचावेंगे।

#### **5** 5 5 5

द्र-४६६. अपने को इस प्रकार अनुभव करो—में ज्ञानिपण्ड हुं—सहजानंद स्वभावी हुं—स्वतन्त्र हुं—सर्वसे भिन्न हुं।

#### 出 ※ 出

६-४८१. जो पर्यायबुद्धि को छोड़कर ज्ञानमात्र तस्व पर दृष्टि डालते हैं, उनके लिये जगत में कुछ भी करना शेष नहीं—उन्होंने करने योग्य कर लिया व उनसे छूटने योग्य सब छूट गया।

#### **光 等 牙**

१०-४८७ आत्मन् ! तुम स्वयं ज्ञानगथ व आनुन्दघन हो, इस दृश्य अस्थिर जंगत् के प्रति संकल्प विकल्प करते हुए तुम्हें अपनी मूर्खता पर हँसी नहीं आती ? तुम तो ज्ञानरूप ही रहो, यहाँ तुम्हारा न कुछ है और न कभी कुछ हो सकता।

#### **5** 5 5

११-६०१. चिचमत्कार मात्र ही तात्त्विक चमत्कार है, चिच-मत्कार से अनभिज्ञ पुरुष ही लौकिक चमत्कार का आदर करते हैं—जो स्वरूप से अष्ट कर देता है।

#### **当等**

१२-६३७. रागद्वेष मोह छूट जाय केवल ज्ञान में प्रतिष्ठित होजाऊँ इससे बढ़कर मेरा वैभव कहीं नहीं है, यह ही होस्रो स्रोर सब टलाे—सबका उपयोग हटा।

#### **55** 55 55

१३-४६७. मेरा स्वपरिगामन ही लोक और परलोक है स्व-

गुग ही मेरा धन वैभव है चैतन्य लोक का अनीति रहित परिणमन ही यश प्रतिष्ठा है, यह दृश्यमान जगत इन्द्र-जाल है, माया है, चिणिक हैं, भिन्न है यहाँ मेरा कुछ नहीं है।

#### 开 端 卐

१४-८४५, हम द्सरों के। तो पूरा अच्छा देखना चाहते हैं परन्तु अपनी गलती खोज कर उसे निकालने से होने वाली पूर्णता की कुछ चिन्ता नहीं करते। सोच तो अपना दूसरे से पड़ेगा या अपने से १ अपने विभव को देख और सत्य प्रभुतापा।

5 5 5



# 

१-१६६. हे प्रभो ! मुझे अनन्त ज्ञान की तृष्णा नहीं, किन्तु जिस आत्मज्ञान के बिना में तृष्णावी हो रहा हूँ—तृष्णा से द्र रहने के अर्थ मैं आत्मज्ञान (अपने ज्ञान) को ही चाहता हूं।

#### 5 5 5

२-२०१. ज्ञानी जीव प्रत्येक पदार्थ से हित की शिचा ग्रहण करता रहता और अज्ञानी जीव प्रत्येक पदार्थ में चाहे वे साधु हों या असाधु हों— ऐसी कल्पनायें करता जिसमें उसका अहित हो।

#### **当等**

३-२१३, कर्म का मय उनके होता जो कर्म का फल (संपदा या सांसारिक सुख) चाहते हैं व पर पदार्थ की परिणति को विपदा समस्रते हैं, ज्ञानी जीव के ये दोनों बातें नहीं फिर उनका कर्म क्या करेगा ?

#### **5** 5 5 5

४-२३८. जो ज्ञान विश्व को कोमत करता है, उस ज्ञान की

कीमत कुछ भी नहीं की जारही है; जो ज्ञान की कीमत समभ लेता है वह शीघ ही अन्ध्य पद पा लेता है।

५-२६४. एक ज्ञानमात्र के स्याद् में कोई विपत्ति नहीं, जहां इससे चिगे तहां संतोप का नाम नहीं।

#### 55 55 55

६-३००. जो पुरुष यह कहतं हैं कि मेरे जिह्वा नहीं तो उस की बात मान्य नहीं, क्योंकि जिस जिह्वा से कह रहा है वही तो जिह्वा है; इसी प्रकार जो यह कहे कि मेरे आत्मा का ज्ञान नहीं तो उसकी बात अमान्य है, क्योंकि जो ऐसा जान रहा है वही तो आत्मा है।

#### 5 5 5

७--३,३१. संसार जाल महागहन है, इससे निकलने के लिये ज्ञानभावना रूप महान् वल का प्रयोग करे।

#### **5 3 5**

य-३५०. मनोहर्! मन रमान का स्वाच्याय से उत्तम अन्य साधन नहीं; 'समागम में 'प्रकृति विरुद्ध मनुष्य भी मिल जाते हैं — तब संक्लेश की संभावना है, अतः अपना लच्य सर्वेष्ठथम ध्यान ब ब्रिज़ीय — स्वाध्याय रखो। समय पर जो वैयोद्दर्य, वास्सल्य व उपकार हो जाय अन्छी

#### [ १३८ ]

बात है, पर निःशल्य रही।

#### **光** % 乐

६-४२४. मनोहर ! तुम्हारं सुख का उपाय अभी च्याज्ञानी-पयोग है, इसे आगमोपयोग व अध्यात्मोपयोग द्वारा प्रवर्द्धित करते रहो, अन्य उपाय के अन्वेषणं की चिन्ता करना व्यर्थ है और अन्यत्र मन इलाना भी अत्यन्त व्यर्थ है।

#### **5** 3 5 5

१०-५०२. आत्मज्ञान ही आत्मा का रक्तक है, अतः इसे ही देखो. इसे ही पूँछो, इसे ही चाहो, इस ही में मग्न होओ, इस ही में संतुष्ट होओ, सुखी होने का यह ही उपाय है।

#### 无 端 乐

११-६१७. मैं अपने ज्ञान के सिवाय और किसी को भी नहीं भोगता हूं; प्रत्येक पदार्थ तो ज्ञान के विषय हैं, उन का भोग तो उन्हीं में है। हां जैसा ज्ञान होता है वैसे ज्ञान को भोगता हूं। आत्मा के सुख आदि गुणों का भी अनुभव ज्ञान होता है, वहां भी साज्ञात भोग ज्ञान का ही है; इसी प्रकार किसी को करता भी नहीं हूं, अपने ज्ञान को ही करता हूं; इसलिये "ज्ञानमात्रमेवाहम्"। १२-६१८. लोग कहते हैं — हमें अमुक पदार्थ जान से प्यारा है, वे सब फूठ कहते हैं, क्यों कि परीचा करने पर वे जान की रचा का ही प्रयत्न करते हैं, कि तु यह बात सत्य है जो जान से प्यारा ज्ञानानुभव है, क्यों कि अध्यात्मयोगी (जिनके ज्ञानानुभव है) परीचा के समय जाव को उपेचा करते हैं और ज्ञानानुभव में तन्मय होते हैं।

#### 

१२-८२६. शान्तिमार्ग के प्रयोजनभूत तत्त्वों को छोड़कर और और दुनियां की वातों की जानकारी में जो लट्टू हो रहा है वह वड़ा अज्ञानी है और जिसन शान्ति के आधारभृत निजवसत्त्व को देखा वह ज्ञानी है।

#### 5 等 5

१४-८५०. आत्मज्ञानीं ही वीर है और सचा स्वपरीपकारी है।

#### **光 等 形**

१५-द६. व्यापारियों का प्रयोजन एक धन प्राप्ति है तो ज्ञानाभ्यासी भव्य का प्रयोजन तास्विक शांति ही है, आत्मज्ञान शांति का मूल है।

#### **生 % 是**

१६-८६७. आत्मज्ञान के साधक सत्संग और स्वाध्याय है, सत्संग तो पराश्रित भी है परन्तु स्वाध्याय में वह परा-

धीनता नहीं अतः स्वाध्याय में विशेष उपयोग लगाकर अपने मानव जीवन को सफल करो और आत्मज्ञानी वन कर अब भंभटों की रस्सी काट दो।

#### 5 35 5

१७-८६८. आत्मज्ञानमय भावना उत्कृष्ट तप है, अरे ' ' केवल तप ही नहीं आत्मरुचिमूलक होने से दर्शन भी है और रागद्व पिनवृत्तिपरक होने से चारित्र भी है तथा ज्ञान तो है ही, अतः आत्मज्ञानमय भावना से चारों आराधनायें हो जाती हैं।

#### **5** 35 年

१८-६२५. मेरे (अपने) को समको उसे कोई इष्ट अनिष्ट नहीं और न इसी कारण कोई आकुलता है।



### १७ श्रह्र ते १७ श्रह्रेत

१-७२३, निज ग्रहौत ग्रात्मा को तको; ''उसे प्रसन्न (निर्मल) बनाबो ।

#### 

२-२० = . निजभाव में ठहरने वाले के विषदा का नाम भी नहीं है और जो निजभाव से अष्ट हैं उन्हें तो संपदा भी विषदा ही है।

#### **当等**

३-३५७. तुम सदा अकेले ही रहोगे अतः इस अकेलेपन की जम्मेदारी का ध्यान रखकर मन, वचन, काय की प्रवृत्ति करो।

#### 5 多 5

४-४०२. किसी वाह्य द्रव्य का मुक्तसे सम्बन्ध नहीं श्रतः निज उपयोग भूमि में गैर का राज्य मत होने दे सर्व को श्रवितित के रूप में देख, तुम्हारा रत्नत्रय ही तुम्हें शान्त रख सकता है श्रन्य नहीं।

#### 

५-४४०. जिस संसार में राम लच्मण से महापुरुष न रहे वहां तू क्या राज्य करना चाहता है ? सबसे राग छोड़ केवल अकेलेपन में संतेष कर! बाह्य द्रव्य तुमसे भिन्न हैं अत: तेरे काम आ ही नहीं सकते।

#### 

६-४४८. में अपना ही अनुभव कर रहा चाहे वह रागरूप हो या अन्य रूप, अपना ही काम कर रहा, अपने में ही फल पा रहा अन्यत्र मानना ही दुःख में पड़ना है अतः सुख चाहते हो तो अनुभव क्रिया व फल जहां हो उतनी ही दुनियां समभो व अन्य से शक्ति हटाओ।

#### 5 等 5

७-४५६. तुम्हारा कहीं कुछ जाता नहीं, कहीं से तुममें कुछ त्राता नहीं त्रतः पर पदार्थ किसी परिणति में रही तुम्हें तो हर हालत में निःशल्य रहना चाहिये

**上** 第二

य्-५०७. मान लो — अधिक से अधिक कोई धनी हो गया पर उस आत्मा को क्या मिला ? अधिक से अधिक कोई शास्त्र का ज्ञानी होगया पर उस आत्मा को क्या मिला ? आत्मा तो एकाकी है, अपने में तन्मय और वाह्य से भिन्न है, यदि आत्मज्ञान न पाया तो कुछ न पाया।

光 ※ 形

६-५२६. हे आत्मन्! क्यों दुखी है ? क्यों विवश है ? अपना कहीं कुछ मत मान, अपने प्रदेश गुण पर्याय ही अपने हैं, यहीं सुख दुःख के फैसले हैं, यहीं होनहार का विधान हैं, यह ही तेरे लिये सारा जगत है, यह स्वयं सुख का भएडार है, यहीं दृष्टि रख ।

#### 5 35 5

१०-६७०. तुम्हें कीन सुखी कर सकता ? तुम्हारा कीन भला कर सकता ? कोई नहीं, तुम ही अपने को सुखी कर सकते हो तुमही अपना भला कर सकते हो अपने पर विश्वास रख, बाह्यपदार्थ की आशा दूर कर, कुछ भी तेरे सुख का साधक नहीं; तुम्हारा ज्ञानानुभव ही तुम्हारा हितकारी है।

#### **当** 第 5

११-६८: इस अनित्य संसार में कोई किसी का साथी है क्या १ ..., फिर क्यों मूर्खता कर रहा है, आत्मा में उपयोग रम जाने के अतिरिक्त किसी दशा में भी सुख नहीं है, यह निःसंदेह जान, कर्म भी तूने बनाये और तू ही मिटावेगा।

#### 5 多 5

१२-६८५. हे आतमन् ! तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है अपना ध्यान न करके कहां कहां भूला भटकता फिर रहा है, ये ही दुल तो अब भव में अनादिकाल से भोगे, तू दुःख ही में चैन मान रहा है, अपने आत्मवल को संभाल, समस्त पर पदार्थों से एक दम रागळोड़ दे, तू अकेला ही था अकेला ही है अकेला ही रहेगा, बाह्य पदार्थ का सम्बन्ध तो लेशमात्र लाम नहीं पहुंचा सकता, बल्कि संयोग के कारण कषाय के आश्रय होने से हानि ही हानि है।

#### **45 55 55**

१३-७०७. सँसार में एक स्वयं के सिवाय अन्य कीन पदार्थ हितरूप है १ या हितकर है १ या साथ निभाने वाला है १ कोई नहीं; तब पर पदार्थ में मंगल, उत्तम, शरण की बुद्धि हटा कर एक स्वयं को ही मंगल उत्तम शरण समको और विकल्प हटा कर सुखी हो ले।

#### **当等**

१४-७० द्र. संसार दुःख मय है और संसार क्या है १-कीर्ति नाम की चाह, विषयों की अभिलाषा, अपमान की शंका, विषयों के वियोग में क्लेश, सन्मान और विषयों के बाधकों से द्वेष, इच्छानुसार स्व व पर की परिणति की चाह, धन वैभव आदि से सम्बन्ध समझने का अहंकार ये सब संसार है सो यह संसार खुद का खुद में और

#### खुद ही नष्ट कर सकता है।

#### **光** 第 第

१५-७०६. लोक में संसार परम्परा बढ़ाने वाले ही बहुत हैं,

मुम्रुज्जु पुरुप विरला है अतः दूसरों के कर्त्तव्यों को देख

कर अपना निर्णय करना घोखे से खाली नहीं है,

अतः अपने को ही देख फिर अपने अन्तःपथ का
निर्णय करं।

#### 5 多 5

१६-६११. अकुशलता ! अकुशलता है कहाँ ? आत्मदृष्टि नहीं नो सर्वत्र अकुशलता है, एक निज अद्वौतदृष्टि में तो द्वितीय का संपर्क ही नहीं क्या आकुलता होगी ? क्या अकुशलता होगी ?.....परन्तु हो आत्मदृष्टि ।

#### **毕 ※ 卐**



# २८ संयोग वियोग

१-१८. किसी वस्तु के संयोग के लिये शोक करना इसलिये व्यर्थ है कि संयोग में शान्ति नहीं, स्वाधीनता नहीं और किसी वस्तु के वियोग में शोक करना इसलिये व्यर्थ है कि पर की रचा अपने आधीन नहीं, पर का अपने से तादातम्य नहीं; तथा वियोग में अपने स्वरूप की हानि नहीं।

#### **听 ※ 卐**

२-१०८. वियुक्त वस्तु के संयोग होने का नियम नहीं, परन्तु संयुक्त वस्तु का वियोग नियम से होता है।

#### 45 × 45

३-१०६. कर्मभूमि के मनुष्यों में इष्ट वस्तु का वियोग होता ही रहता तो...वहां कल्याण भी अपूर्व होता अर्थात् वे मनुष्य मोच प्राप्त करं लेते हैं व सभी स्वर्गां में व ग्रै वे-यक अनुदिश, अनुत्तरों में पैदा हो लेते हैं। भोग भूमि के मनुष्यों के इष्ट वियोग नहीं होता तो वे अधिक से अधिक दूसरे स्वर्ग तक ही पैदा हो पाते हैं।

乐 ॐ 乐

'४-१४६. वियोग संयोग का फल है, अतः दुःव का मूल संयोग ही है इस लिये संयोग में रंच रुचि न कर।

#### · 5 \* 5

४-१४७. जो संयोग में हर्प मानते हैं वे वियोग में दुखी होते, अतः वियोग के दुःख को न चाहने वाले संयोग में सुख न माने।

#### **5** 第 5

६-१४८. संयोग व वियोग की आकुलता से बचने के लिये संयुक्त व वियुक्त द्रव्य की चिंगिकता, अगरणता व अन्यता 'का चिन्तवन करें।

#### 

७-१५३. किसी भी प्राणी को देखकर तुम उसे अपिरिचित ही समस्रो, पूर्व के परिचय को "स्वप्न में देखा था" ऐसा समस्रो।

#### **第 等 第**

८-१६५. द्वन्द्व, दुःख, संताप, विभाव, विपंता आदि सभी अनिष्ट वातें संयोग में हैं। वियोग से अर्थात् केवल रह जाने से तो उन अनिष्टों का सर्वथा अभाव हो जाता, परन्तु मोही जीव संयोग को ही इष्ट मानता है।

#### 55 55 55

६-१८५. वर्तमान में जो तेरे विभाव व पर द्रव्य का संयोग है वह भी च्या में भूतकाल के उदर में पहुंच जावेगा और जैसे भूतकाल के विभाव व संयोग स्वप्नवत् मालूम पड़ रहे हैं. यह वर्तमान विभाव व संयोग भी स्वप्नवत् हो जायगा, इसलिये जिसे तुम्हें आगे स्वप्नवत् मालूम करना पड़ेगा उसे अभी स्वप्नवत् समभो तो महती शान्ति प्राप्त हो।

#### **斯 ※ 斯**

१०-२६३. राग के अनुकूल चीज न मिलना भी एक संपत्ति है क्यों कि ऐसी घटना में आकुलता की जननी-तृष्णा-के विनाश करने का एक सुन्दर अवसंर मिलता है।

#### ¥ 35 ¥ 5

१'-२६४. राग के अनुकूल चीज मिल जाना भी एक निपत्ति है, क्योंकि ऐसी घटना में आकुलता की जननीतृष्णा-का प्रसार हो सकता, और उस तृष्णा से उस आत्मधाती को निरन्तर संक्लिष्ट रहना पड़ता है।

#### 4F & 4F

१२-२६०. सांसारिक सुख समागम बच्चों के रेत का भदूना है श्रीर उसका फल उसका मिटना ही है।

#### 光 🜣 无

१२-३०६. इप्ट वियोग होने पर सेद विज्ञान से विषाद परि-णाम न होने देना तो नपस्या है ही, परन्तु इससे भी अधिक तपस्या यह है—जो इप्ट समागम होने पर भेद विज्ञान से हर्ष परिणाम न होने देवे, अपने उपेन्नास्व-भाव की रन्ना करे।

#### 开 % 压

१४-३०६. इष्ट समागम में हर्पाभाव की तपस्या करने वालों को अनिष्ट समागम में विपादाभाव की तपस्या करना सरल है।

#### 55 等 55

१५-३८४. जैसे माँगी हुई चोज में आत्मीयता नहीं रहती क्योंकि वह थोड़े समय ही पास रह सकती इसी तरह कर्मोदय से प्राप्त वैभव में ज्ञानी के आत्मीयता नहीं रहती क्योंकि उसका संयोग चिणक और पराधीन है।

#### 

१६-८८. वियोग से तो उद्घार होता है परन्तु संयोग से नहीं हो सकता, देख ! कर्मों के वियोग से सिद्ध परमात्मा वनता, ज्ञानावरण कर्म के वियोग से सर्वज्ञ बन जाता और-आत्मस्वरूप के अिरिक्त जो भाव हैं वे विभाव हैं उनके वियोग से सत्यसुख मिलता है। वियोग दुख की

[ 340 ]

चीज नहीं है।

#### 

१७-८८०. संयोग का ऐसा कोई उदाहरण नहीं जो आतमहित का नियत साधक हुआ हो, और...देख! कर्म के
संयोग से संसार के दुःख मिलते हैं, व शरीर के संयोग
से भूख प्यास आदि के दुःख मिलते हैं, परिवार संपदा
के संयोग से ज़िन्ता परिश्रम विरोध के दुःख मिलते हैं;
संयोग सुख की चीज नहीं बल्कि क्लेश का पिता है।

#### **5 5 5**



१-२०४. सोचना आश्रव (कर्मवंध का कारण) है, यदि सोचना ही है तो निजशुद्धात्मा या परमात्मा का चिन्त-वन करो।

#### 5 5 5

२-२०५. वोलना आश्रव है, यदि वोलना ही हो तो ऐसे शब्द बोलो जिससे शुद्धज्ञान (वैराग्य) का विकास हो।

#### 5 5 5

३-२०६. चेष्टा आश्रव है, यदि चेष्टा करना ही पड़े तो दोनों प्रकार के संयमरूप चेष्टा करो ।

#### 5 5 5

४-२७१ काम वह करो जो सबकी जानकारी में किया जा सकता हो।

#### **5** 5 5

५-२७२. वात वह बोलो जिसके बोलने के बाद गुप्त बनी रहने की इच्छा न करना पड़े।

#### 光 卷 卍

६-५४६ कोध के वेग में ऐसी भी बात कहने में आती है कि जो अपने अधिकार की बात तो है परन्तु उसका प्रयोग स्वयं को है अनिष्ट; तथा जिस पर क्रोध किया उसे अनुवित इष्टिसिद्धि हो जाती है, अतः कैसा भी क्रोध हो वचन वह बोलो जिसके बाइ शल्य न हो।

#### 

७-५६९. जैसे धनवालों के लिये यह उपदेश होता है—िक आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, जीवन के लिये जो आवश्यक है उतने से प्रयोजन रखो। इसी प्रकार तुम्हारा यह कर्तव्य होना चाहिये—पाँच इन्द्रिय और मन के व्यापार को उतना हो करो जो आत्महित के लिये अल्पपारम्पर्येश आवश्यक हो।

#### . 45 & 45

ट-५७० वे हीं शब्द (अनुराग से) सुनो जो आपकी निर्म-लता के अर्थ आवश्यक हों ।

#### 牙 ॐ 牙

६-५७१ उसे ही देखों जिस के देखने से आपके दर्शन ज्ञान चारित्र में बाधा न आवे।

#### ¥ 35 ¥

१०-५७२ युँघना तो आत्महित के लिये कुछ जरूरी है ही नहीं।

#### **光 % 先**

११-५७३. वह ही भोजन, पानरस ग्रहण करो जितने से सिमिति पालन और स्वाध्याय आदि, संयम के साधन के योग्य शारीरिक शक्ति रहे।

#### 

१२-५७४. लजा शीत आदि के निवारण के अर्थ ५ ही वस्त्र रखो—२ कौपीन, २ तौलिया या छोटे चहर, १ खेस या चादर तथा जीवरकादि के अर्थ दो छोटी साफी रखो। शरीर के रूक होने पर जब फटना सा लगे या बाधा हो तब ही अर्ल्प तेल मर्दन कराना, अनावश्यक आरम्भ परिग्रह से विगाइ ही है।

#### 45 × 45

१३-५७५. वह ही वात विचार में लावो जो आत्मिहत के अर्थ आवश्यक हो, यांद इसके विपरीत वात विचार में आवे तो मेद विज्ञान भावना से उसे शींघ ही अस्त कर दो।

#### 

#### [ १४8 ]

१४-७५८. जैसे तीर धनुष के प्रयोग से छोड़ दिया तब वह तीर वापिस नहीं आसकता, इसी तरह जो वचन ग्रुख से निकल गया वह वापिस नहीं आ सकता। देख !! जब तक वचन नहीं निकाला तब तक तो वह तेरे वश में है किन्तु वचन निकलने पर तुम उसके वश में हो जावोगे, अतः जब बोलो तथ हितमित प्रिय वचन बोलो।

**5** 5 5



# ३० शुभोपयोग क्ष

१-४४२. मनोहर ! अशुभोपयोग से बचने के लिये कुछ न कुछ कार्य करने की आवश्यकता तो अवश्य है परन्तु जो कार्य दूसरों की प्रतीचा और आशा पर निर्भर है उसे मत करो, तब स्वाधीन कार्य क्या है ?—लेखन व स्वाध्यायं।

#### **当等**

२-३६०. नाट्य होने दो पर नाट्य तो समको, शुभोपयोग करते हुए भी उसे नाट्य समको, यदि नहीं समक सकते तो हम तो फिर मिथ्यात्व समकते हैं।

#### **生 % 化**

३-३०५. यदि तुम कल्याण व उन्नित चाहते हो तो दूसरों के कल्याण व उन्नित में ईप्या मत करो प्रत्युत उनके कल्याण व उन्नित को भावना रखो क्योंकि मात्सर्यभाव स्वयं अकल्याण है, इस अशुभोपयोग के रहते उन्नित हो ही नहीं सकती।

#### 5 5 5

8-२८२. रे मनोहर ! ध्यान रख समाज त्यागियों को सुखपूर्वक रखता है, उनके दुःख दूर करता है, उनकी सभी
चिन्तायें करता है, पूजना है, आदर से देखता है, सर्वस्व सौंप देता है, फिर भी त्यागी यदि परिणाम मलीन
रखें तो उन्हें निगोद में भी जगह न मिलेगी अर्थात
निगोद ही उन्हें शरण होगा या अन्य दुर्गति।

#### **55 季** 55

५-२७३. त्र्रालिप्त रह कर शुभोपयोगी रहो त्र्रान्यथा शुद्ध व शुभ दोनों से च्युत रहोगे।

#### **编** 第 第

६-१२. शुभोपयोग का साधन संस्था, शिष्यगण, सहवासी जन भी मेरी ही कल्पना से संक्लोश में निमित्त हो जाते हैं। अपने को सावधान रखो।

#### **肾** 跳 肾

७-८०४. साधु, परमात्मा, ज्ञान व ज्ञानी की भक्ति तथा करुणा भाव ये शुभोपयोग है। पांच इन्द्रियों के विषयों का सेवन, हिंसा फूठ चोरी कुशील तृष्णा के परिणाम ये अशुभोपयोग हैं, अशुभोपयोग दुर्गति का कारण है उस की निश्चित्त में शुभोपयोग आदरणीय है।

#### **光 % 光**

ट-ट७४. त्रात्मन् ! अशुभोषयोग से तो हटो, अशुभोषयोग तो किसी भी प्रकार किसी भी सुख का कारण नहीं, और जब तक शुद्धोपयोगी न होश्रो तब तक शुभोषयोगी बनो, कुछ न कुछ (जाप, वंदना, सत्संग, स्वाध्याय, शास्त्र-श्रवण, धर्ममहोत्सव श्रादि) करते रहो, किन्तु लच्य शुद्धोपयोग का ही रखो।

#### **55** 55 55

६-८७५. शुद्धोपयोग के लच्य से हटा हुआ आत्मा धर्म-मार्ग पर नहीं, चाहे वह सदा व्यवहारधर्मरूप शुभ उपयोग में रहता हो।

#### 

१०-८७६. अशुभोषयोग तो विष ही है और शुद्धोषयोग अमृत ही है परन्तु शुभोषयोग विष भी है और अमृत भी है अर्थात् नियत अमृत (शुद्धोषयोग) के स्थान को देखता हुआ शुभोषयोग अमृत भी है तथा नियत अमृत को न देखता हुआ शुभोषयोग मी विष है। रागद्धेष-रहित ज्ञान को स्थिति को भावनाकरों, सर्व सिद्धि होगी।

#### 

११-६१४. शुद्धोपयोग को भावना रूप शुनोपयोग में ध्यान तो खंडरूप व आत्मा का अशुद्ध (सापेच) परिणमनरूप

#### [ १४¤ ] ·

शुभोषयोगमय पर्याय है परन्तु ध्येय अखंड व शुद्ध है, अखंड शुद्ध ध्येय के ही कारण शुभोषयोगरूप खंडता और अशुद्धता का अभाव होकर उपयोग अखंड और शुद्ध होजाता है।

#### **生 % 生**

१२-६१५. देखो विचित्रता ! खंड में अखंड विराजमान है, अशुद्ध में शुद्ध विराजमान है फिर वह खंड और अशुद्ध कब तक रहेगा ?

**5** 5 5 5



# ४००००० हे ३१ उपकार १

१-६७. हम दूसरे का उपकार करके भी अपनी ही वेदना मिटाते हैं व शान्ति स्थापित करते हैं, मेरे निमित्त से दूसरों का सुख या कल्याण हो जाय ते। इसमें उन्हीं का पुण्योदय या भवितव्यता या विशुद्धि अन्तरङ्ग कारण है।

#### 出 等 出

२-७६१. अपकार अर्थात् विगाड़ करने वाले को यदि वदला देना चाहते हा तो उपकार से दो, इसमें तुम्हारी विलच्चण विजय होगी।

#### **当等**

३-५६५. एक ते। समाधिमार्गगामी पुरुष से स्वतः उपकार होता रहता हैं;... और दूसरा कोई उनके सदश यशस्त्री वनने की चाह वाला व प्रशंसा का लोभी या 'उपकार इस युग में हम से ही हो रहा' इस भाव से उपकार की धुन वाला अपनी करतृत करता है,... इन देानों में महान् अन्तर है।

#### 乐 ※ 乐

४-५६६. समाधिमार्गगामी का उपदेश व त्रादेश त्रातम-दर्शन त्रात्मज्ञान एवं त्रात्म चारित्र विषयक होता है।

#### 5 多 5

५-५८७. यश चाहने वाले का उपदेश आदेश होता ते। रत्नत्रय विषयक किन्तु साथ ही साथ सामाजिक सेवा में प्रचुर भाग लेता रहता है।

#### **5 3 5**

६-५६८. प्रशंसा का लोभी ऐसे भी कार्य कर देता है जिस में चाहे दूसरों का अपव्यय भी हा किन्तु उसका नाम आ जाना चाहिये।

#### **当然**

७-५६६. उपकार के अहं कारी के द्वारा अपने भक्तों के लिये समय समय पर ऐसी प्रेरणा मिलती रहती है जा तुम अमुक उपकार करा व उस कार्य में लगा देने के योग्य प्रशंसा भी की जाती हैं।

#### **45 35 45**

≃-३४६. किसी के आदर्श साबित करने का भी ध्येय नहीं रहता फिर भी पर की प्रसन्नता के अर्थ कार्य करने की प्रकृति रहती, वहां भी आत्मरचा नहीं, यदि कर्तव्य कर अविवादपूर्वक जीवन गुजारने का ध्येय इस अनित्य जीवन में है तव यह असत् मार्ग नहीं परन्तु श्रुव जीवन का भी लच्य साथ है।

#### **55** 等 55

६-३०७. परमात्मा या शुद्धात्मा का ध्यान कराने वाली कल्पना यद्यि 'आत्मस्वमाव नहीं है तथापि इसकी उप-कारशीलता को धन्य हैं जो यह कल्पना मुझे अमृत का पान करा कर अमर कर देगी और स्वयं राग का अशन न मिलने से भृखी रह कर अपना विनाश कर लेगी।

#### 好 ॐ 坛

१०-२⊏७. परोपकार का फल भी स्वेषिकार है अतः परेा-पकार वहीं तक ठीक है जहां तक स्वेषिकार में वाधा न आवे।

#### 光 彩 岩

११-२७०. पशुवों का चाम तो मरने पर भी काम आता, तेरे चाम का क्या होगा ? अरे! जब तक आरोग्य है दीन दुखियों की सेवा किये जावा और महापुरुषों का वैयावृत्य किये जावे।

#### **生 ※ 先**

## ........................ ३२ चिन्ता ......

१-७३. जगत् न अपने अनुकूल हुआ और न होगा इसलिये किसी के प्रतिकूल होने पर चिन्ता करना व्यर्थ है व पाप का बंधक है।

#### **生 ※ 生**

२-२६६ आगामी काल की चिन्ता सम्यक्त का अतिचार है, अतः—क्या होगा-यह भय मत करेा और न अति-भविष्य के प्रोग्राम बनाओ, वर्तमान परिणाम पर ध्यान दै।।

#### **当等**

३-३११, जो तुम्हें केाई चिन्ता हो तब अपने ज्ञायक स्व-भाव का चिन्तवन करे। — जो अखड और अविनाशी है, इसके ध्यान के प्रताप से तत्काल चिन्ता नष्ट हो जाती है।

#### **当 ※ 出**

४-३६६ देह ते। बड़े प्रयत्न से मेटने पर भी मुश्किल से मिटता, इसकी रचा की क्या चिन्ता करना, अपने कर्तव्य में लगे जावे।।

#### 

५-४२०. समतासुधापान के अर्थ चेत्र काल, साधन, अर्थ की क्या चिन्ता करते ? जहाँ बैठे हो वहीं अपने द्रव्य का निहारा, तुम में न पर का प्रवेश है और न पर में तुम्हारा प्रवेश है, इतने ही मात्र हो व रहोगे, विपत्ति ते। परद्रव्यगतबुद्धि है, सर्व ख्याल छोडा और सुखी हो ले।

#### **当多斯**

६-५१७. "प्रत्वेक वस्तु केवल अपने स्वरूप से रहे तब सुन्दर है" इस न्याय से आत्मा यदि धन से रहित हो जाय या जन से रहित हो जाय, अकेला रह जाय या के किई उसे न समझे व न माने तो इसमें खरावी क्या आई? प्रत्युत तत्त्वपथ पर जाने के लिये उसे अनुकूल (विविक्त) वातावरण मिलने से आत्मीय सुख शान्ति पा लेने का सुन्दर अवसर मिल गया, अतः उक्त अवस्थायें यदि हो जाँय तब अपने के। धन्य ही समझे; हीन सम-भना या चिन्तित होना मूर्खों का कार्य है।

#### **当等**

७-६२७. धार्मिक समाचार (वर्णन) के अतिरिक्त अन्य बात लिखना या बोलना राग व चिन्ता के कारण है।

#### 

≃-७१७. जा पुरुप अपने पद के विरुद्ध कार्य न करेगा वह

#### [ १६४ ]

निःशल्य और प्रसन्न रहेगा।

#### # 35 F

६–७१८. शारीरिक कोई कष्ट नहीं उसे सह लें। शारीरिक कष्ट से आत्मा की हानि नहीं, शरीर की भी विशेष चिति नहीं परन्तु मानिसिक व्यथा से आत्मा और शरीर दोनों की हानि हैं।

#### **斯 ※ 坏**

१०-८७७. किसी मो परिस्थित में हो खो, खात्मा के एका-कीपन की जानकर प्रसन रही, चिन्ता कभी मत करे। । चिन्ता चिता से भी भयंकर है, चिता ते। मृतक की जलाती है परन्तु चिन्ता ते। जीवित को जलाती रहती है अत्यन्त संक्लेश पैदा करती है। खात्मन् ! जब के।ई विपदा आवे आत्मस्वरूप की देखकर आत्मा के ही पास बसो; जगत तेरे लिये कुछ नहीं है।

#### **5 3 5**



# ३२ संतोष \*\*\*\*\*\*\*\*\*

?-२६७, जनरदस्ती मनाई गई वात से वक्ता और श्रोता दोनों के। लाभ नहीं अतः केाई मेरी वात मान ही जावे ऐसा असंतोप मत करो।

#### # # F

२-३१६ किसी से भी सब लोग खुश नहीं हो सकते अतः अपने संतोप से संतुष्ट रहना बुद्धिमत्ता है।

#### 牙 华 牙

३-५५४. आत्मन्! तूने ऐसी मोहमदिरा पी कि संतोष करना तो आजतक सीखा ही नहीं यदि इष्ट वस्तु मिली या इष्ट कार्य हुआ ते। उससे आगे फिर वहने लग जाता! यदि तू ऐसा सोचे कि अमुक कार्य होने के बाद 'एकदम निवृत्तिमार्ग में लगूँगा ते। यह विकल्पमात्र है इसका प्रवल प्रमाण यह है कि अब तक भी इस हचरा में निवृत्त नहीं है। सका।

#### 光 窓 光

४-६४२. अपनी ही अज्ञानता से दुखी होते हो, दुखी करने

वाला अन्य काई नहीं है, अपने आप से बात करे। इष्ट अनिष्ट कल्पना हटा ले। इस उपाय से सुखी हो जाओगे, अन्य चेष्टा में चाहे करोड़पति होजाय या लोकमान्य बन जाय किन्तु शांति संतोष नहीं पा सकता।

#### 

भ-८०५. असतेाष ही दरिद्रता है, दरिद्रता के विनाश का उपाय संतेषिभाव ही है।

#### **听 ※ 卐**

६-८२०. संसार में सार क्या है ? जिसके लिये असंतेष किया जाय।

#### **5. \* 5**

७-८३५ दूसरे की स्वछन्ड प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने की आदत न डाल कर अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहो, अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का असंतोष संतोष का कारण होगा।

#### 5 × 5

द्र−८३७ जो सबसे बड़ा श्रीर मालिक बनना चाहेगा वह संतीष नहीं पा सकता।

#### **斯 彰 圻**

६-८४१ जहां संतोप है वहां चैतन्य भगवान के दर्शन हैं

त्रीर जिसने चैतन्य प्रभु का दर्शन किया वहां संतोष है।

45 ॐ 45

१०-३४६. शुद्धात्मा के अनुभव में अहंता और ममता का विनाश होता और शुद्धात्मा का अनुभव भेदविज्ञान के अनंतर होगा अतः जब तुम्हें परिणाम का ध्यान रहे तब समभो यह विभाव है उसमें संताप मत करो, तुम्हारा ता स्वभाव ज्ञायकभाव है।

**上** 第 **上** 

११-=६३ मनुष्य की तृष्ति ते। त्याग से ही हो सकती है, परसम्पर्क ते। असंताप का वातावरण है।

**5** 第 5



## इ....... इ.८ वेश्वार्य इ....

१-२६. वीर अपनी प्रतिज्ञा को निभाता है, दीन प्रतिज्ञा से च्युत हो जाता।

#### **H \* H**

२-२६६. मोचमार्ग पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता क्योंकि मोच कर्म के उदय से याने भाग्य से नहीं होता, किन्तु कर्म के अभाव से सिद्ध होता अतः परमात्म गुगा स्मर्गा या आत्मस्वरूपलीन पुरुषार्थ किये जाओ, अन्य चिंता या शंका मत करो।

#### **斯 ※ 斯**

३-४०१. मनोहर ! तुम ऐसा पुरुषार्थ और भावना करो जो भेरी उपयोगभूमि पर विषय कषाय राग विरोध का अधिकार न होने पाये, अपने उपयोग को निरापद सोचो और बनावो ।

#### **4 33 4**

४-४१४. हे सुखैषी! इछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, क्योंकि अनाकुलतारूपसुखान्त्रित अलौकिक, गम्य है तब यह असत् मार्ग नहीं परन्तु श्रुव जीवन का भी लच्य साथ है।

#### **光 ※ 光**

६-३०७. परमातमा या शुद्धातमा का ध्यान कराने वाली कल्पना यद्यि आत्मस्वमाव नहीं है तथापि इसकी उप-कारशीलता को धन्य है जो यह कल्पना मुझे अमृत का पान करा कर अमर कर देगी और स्वयं राग का अशन न मिलने से भृखी रह कर अपना विनाश कर लेगी।

#### **5. 3. 5.**

१०-२८७. परोपकार का फल भी स्वापकार है अतः परेा-पकार वहीं तक ठीक है जहां तक स्वापकार में वाघा न आवे ।

#### 事 等 异

११-२७०, पशुवों का चाम तो मरने पर भी काम जाता, तेरे चाम का क्या होगा ? अरे! जब तक आरोग्य है दीन दुखियों की सेवा किये जावा और महापुरुषों का वैयावृत्य किये जावा।

#### 45 35 45

१-७३. जगत् न अपने अनुकूल हुआ और न होगा इसलिये किसी के प्रतिकूल होने पर चिन्ता करना व्यर्थ है व पाप का बंधक है।

#### 55 多 5

२-२६६, त्रागामी काल की चिन्ता सम्यक्तव का त्रितचार है, त्रित:—क्या होगा-यह भय मत करे। त्रीर न त्रित-भविष्य के प्रोग्राम बनात्री, वर्तमान परिणाम पर ध्यान दै।।

#### **55** 55 55

३-३११, जा तुम्हें काई चिन्ता हा तव अपने ज्ञायक स्व-भाव का चिन्तवन करे। — जा अखड और अविनाशी है, इसके ध्यान के प्रताप से तत्काल चिन्ता नष्ट है। जाती है।

#### 5 35 5

४-३६६ देह ते। बड़े प्रयत्न से मेटने पर भी मुश्किल से मिटता, इसकी रचा की क्या चिन्ता करना, अपने कर्तव्य में लगे जावे।

**当** 第 5

५-४२०. समतासुधापान के अर्थ चेत्र काल, साधन, अर्थ की क्या चिन्ता करते ? जहाँ वैठे हो वहीं अपने द्रव्य के। निहारा, तुम में न पर का प्रवेश है और न पर में तुम्हारा प्रवेश है, इतने ही मात्र हो च रहोगे, विपत्ति ते। परद्रव्यगतबुद्धि है, सर्व ख्याल छोड़ा और सुखी हो ले। ।

#### 5 多 5

६-५१७. "प्रत्वेक वस्तु केवल अपने स्वरूप से रहे तब सुन्दर हैं" इस न्याय से आत्मा यदि धन से रहित हो जाय या जन से रहित हो जाय, अकेला रह जाय या केई उसे न समझे व न माने तो इसमें खराबी क्या आई? प्रत्वृत तत्त्वपथ पर जाने के लिये उसे अनुकूल (विविक्त) वातावरण मिलने से आत्मीय सुख शान्ति पा लेने का सुन्दर अवसर मिल गया, अतः उक्त अवस्थायें यदि हो जाँय तब अपने के। धन्य ही समझे; हीन सम-भना या चिन्तित होना मूर्खों का कार्य है।

#### 5 5 5

७-६२७. धार्मिक समाचार (वर्णन) के अतिरिक्त अन्य वात लिखना या बोलना राग व चिन्ता के कारण है।

#### 5 35 5

≃-७१७. जे। पुरुप अपने पद के विरुद्ध कार्य न करेगा वह

निःशन्य और प्रसन्न रहेगा।

#### **弄 ※ 牙**

६–७१८. शारीरिक केाई कष्ट नहीं उसे सह ले। शारीरिक कष्ट से आत्मा की हानि नहीं, शरीर की भी विशेष चिति नहीं परन्तु मानसिक व्यथा से आत्मा और शरीर दोनों की हानि हैं।

#### 15 35 15

१०-८७७. किसी भी परिस्थित में हो खो, खात्मा के एका-कीपन की जानकर प्रसन रही, चिन्ता कभी मत करे। । चिन्ता चिता से भी भयंकर है, चिता ते। मृतक की जलाती है परन्तु चिन्ता ते। जीभित की जलाती रहती है अत्यन्त संक्लेश पैदा करती है। खात्मन् ! जमें कोई विपदा आवे खात्मस्वरूप की देखकर खात्मा के ही पास वसो; जगत तेरे लिये कुछ नहीं है।

#### H & H



# ३२ संतोष

१-२६७. जनरदस्ती मनाई गई वात से वक्ता और श्रोता दोनों के। लाभ नहीं अतः केाई मेरी वात मान ही जावे ऐसा असंतोप सत करो।

#### 5 多 5

२-३१६ किसी से भी सब लोग खुश नहीं हो सकते अतः अपने संतोप से संतुष्ट रहना बुद्धिमत्ता है।

#### F & F

३-५५४. आत्मन् ! तूने ऐसी मोहमदिरा पी कि संतोष करना तो आजतक सीखा ही नहीं यदि इप्ट वस्तु मिली या इप्ट कार्य हुआ ते। उससे आगे फिर वहने लग जाता! यदि तू ऐसा सोचे कि अग्रुक कार्य होने के वाद एकदम निवृत्तिमार्ग में लगूँगा ते। यह तिकल्पमात्र है इसका प्रवल प्रमाण यह है कि अब तक भी इस हचरा में निवृत्त नहीं हो सका।

#### 4 3 4 4 A

४-६४२. अपनी ही अज्ञानता से दुखी होते हो, दुखी करने

वाला अन्य केाई नहीं हैं, अपने आप से बात करे। इष्ट अनिष्ट कल्पना हटा ले। इस उपाय से सुखी हो जाओगे, अन्य चेष्टा में चाहे करोड़पति होजाय या लोकमान्य बन जाय किन्तु शांति संतोष नहीं पा सकता।

#### # 35 #F

५-८०५. असतेाष ही दरिद्रता है, दरिद्रता के विनाश का उपाय संतेषभाव ही है ।

#### 45 85 45

६-८२०. संसार में सार क्या है ? जिसके लिये असंताष किया जाय।

#### 

७-८३५ दूसरे की स्वछन्द प्रश्वित से असंतृष्ट होने की आदत न डाल कर अपनी स्वच्छन्द प्रश्वित से असंतुष्ट रहो, अपनी स्वच्छन्द प्रश्वित का असंताप संतोष का कारण होगा।

#### **5 5 5**

८─८३७ जो सबसे बड़ा और मालिक बनना चाहेगा वह संतोष नहीं पा सकता।

#### **新 郑 圻**

६-८४१, जहां संतोप है वहां चैतन्य भगवान् के दर्शन हैं

श्रीर जिसने चैतन्य प्रभुका दर्शन किया वहां संतोप है।

45 ॐ 45

१०-३४६. शुद्धात्मा के अनुभव में अहंता और ममता को विनाश होता और शुद्धात्मा का अनुभव भेदविज्ञान के अनंतर होगा अतः जब तुम्हें परिणाम का ध्यान रहे तब समभो यह विभाव है उसमें संताप मत करो, तुम्हारा तो स्वभाव ज्ञायकभाव है।

开 & 开

११-८३, मनुष्य की तृष्ति तो त्याग से ही हो सकती है, परसम्पर्क तो असंताप का वातावरण है।

出 ※ 好



१-२६. वीर अपनी प्रतिज्ञा को निभाता है, दीन प्रतिज्ञा से च्युत हो जाता।

#### 15 8% 15

२-२६६. मोत्तमार्ग पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता क्योंकि मोत्त कर्म के उदय से याने भाग्य से नहीं होता, किन्तु कर्म के अभाव से सिद्ध होता अतः परमात्म गुर्ण स्मर्ण या आत्मस्वरूपलीन पुरुषार्थ किये जाओ, अन्य चिता या शंका मत करो।

#### F & F

३-४०१. मनोहर ! तुम ऐसा पुरुषार्थ और भावना करो जो भेरी उपयोगभूमि पर विषय कषाय राग विरोध का अधि- कार न होने पाये, अपने उपयोग को निरापद सोचो और बनावो ।

#### F 8% F

४-४१४. हे सुखेषी! इछ मत सोचो, इछ मत बोलो, इछ मत करो क्योंकि अनाकुलतारूपसुखान्त्रित अलौकिक गम्य वह सार शरण तत्त्व सोचने बोलने करने की दशा में अलभ्य है सहज विकसित है यदि कुछ करना शेष कहा जा सकता है तो यही कि किया रूप उल्टा पुरुपार्थ मत करो, सुख न पर में हैं, न पराधीन है वह तो निज और निज के आधीन है, जानने के अतिरिक्त कुछ न करने रूप सीधा पुरुपार्थ करों।

#### 5 5 5

५-४३६. मार्ग तो यह है कि जो तुमने समभा उसे अन्य की चिन्ता से दूर होकर कर हो डालो, पर पदार्थ की उधेड़ बुन में क्यों समय खोते हो ? भगवान के ज्ञान में जो मलका वह होकर ही रहेगा तुम्हारे सोचने से क्या होता ? तुम तो अपने सम्बन्ध में यह सोचो कि मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है सर्व से भिन्न हं केवल का कर्ता भोक्ता हूँ।

#### **5** 5 5

६-५१८. मुख्य कर्चन्य बुद्धिगत रागद्वे परहित परिणमन का अनुभव करना है, इसमें जब न रह सको तब तस्व चिन्तन में लग जाओ इसमें जब न रह सको तब स्वा-ध्याय में लग जाओ, इसमें जब न रह सको तो सल्ममा-गम में चर्चा करो इससे भी विराम पाने पर समाज हित- कारी कार्य में सहयोग देने लगी, पर बेकार कभी मत

#### 

७-८०६.पुरुषार्थ का अर्थ ही यह कहता है—जो आत्मा का हित रूप परिणमन है वह पुरुषार्थ है; पुरुष अर्थात् आत्मा का अर्थ अर्थात् प्रयोजन (हित)। इससे सिद्ध है—कि लौकिक कार्यों का प्रयोग यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है।

#### **当** 第 5

ट-८०७. कोई उद्योग न करना हो शत्रु है; अनुद्योगी सुख शांति से विश्वत रहता है ।

#### **第 等 第**

६-८१०. तुम अपने को जानते हो न ! तथा जैसा तुमने अपने स्वभाव को समका वैसे जो पिवत्र हो जुके हैं उन्हें भी समकते हो न !...यिद हां...ते। अब तुम कुछ भी न जाने। और कोई तुम्हें भी न जाने; तेरी काई हानि नहीं; वस, जैसा समका वैसा होने की धुन में लगी अर्थात् पुरुषार्थ करो।

#### **5** 5 5 5

१०-८४. पुरुषार्थ विना केाई जीव एक चाग नहीं रहता चाहे सीघा पुरुषार्थ करे या उल्टा, क्योंकि पुरुषाय याने वीर्य गुगा (अवस्थावृत्त) आतमा का गुगा है, गुगा का अभाव होने पर आतमा गुगा का भी अभाव हो जाता।

#### **当** 第

११-=५ पुरुवार्थ कर्माधीन नहीं; क्योंकि वह आत्मगुण है;
कर्म के उदय में वह गुण विकृतरूप परिणमता है और
कर्म के अभाव में स्वभाव के अनुकृत परिणमता है।

#### **5 多** 5

१२-द् जो पुरुपार्थ का महत्त्व स्शिकार नहीं करते उन्हें सांसारिक कार्यों में भी पुरुपार्थ छोड़ देना चाहिये; यदि ऐसा करे तब वह मोच्पार्ग का पुरुपार्थ है, यदि न करे तो लोमड़ी जैसे खट्टे अंगूर हैं।

### **斯 ※ 斯**

१३-६२ जो भिवतन्य पर विश्वास कर पुरुपार्थ करना छोड़ देते हैं उन्हें भिवतन्य पर विश्वास नहीं क्योंकि भिवतन्य में फल और पुरुपार्थ दोनों हैं, फल और पुरु-पार्थ दोनों की भिवतन्यता मानने वाला भिवतन्यता का विश्वासी कहा जा सकता।

#### 

## ३५ स्वतन्त्रता ३ ३५ स्वतन्त्रता

१-६५. में स्थार्थ के चाहने में या करने में स्वतन्त्र व समर्थ हूं, पदार्थ तो मैं चाह भी नहीं सक्ता न कर भी सका। इसमें कोई ग्लानि की चात भी नहीं कि मैं स्वार्थार्थी या स्वार्थकारी हूं, यह तो वंस्तु का स्वरूप है, किसी भी पदार्थ के गुण अन्य पदार्थ के गुण में संक्रान्त नहीं होते।

#### **斯 等 斯**

२-३०१. यदि तुम्हें स्वाधीनता पसन्द है तो दूसरों को भी कभी त्राधीन रखने का प्रयत्न मत करो अन्यथा पछता-ओगे क्योंकि कोई भी प्राणी इच्छा के विरुद्ध बात बहुत दिन तक सहन नहीं कर सक्ता तब बहु सत्याग्रह के संग्राम में आवेगा और उसी की विजय होगी।

#### 出 端 出

३-३५२. तुम्हारी चेप्टा का फल तुम्हीं में है न्त्रीर कारण भी तुम्हीं में है उसे जानो और ज्ञानमात्र का आश्रय कर उसे नष्ट करो ।

#### **55 多 5**

४-३५६. स्वाधीन कार्य शांति में अधिक सहायक है सत्समागम व सेवा पराधीन है स्वाध्याय वहुशः स्वा-धीन है।

#### **55** 55 55

४-३८१. यदि प्रोग्राम वनाते ही हो तब केवल मनुष्य जीवन का मत बनाओ, तुम स्वतन्त्र श्रविनाशी द्रव्य हो सदा का याने जब तक भवधारण शेष है, या श्रप्रमत्त दशा नहीं हुई तब तक का श्रात्मार्थ प्रोग्राम बनाओ, वह प्रोग्राम श्रहंता ममता संकल्प विकल्प का त्याग है।

#### **当等**

६-४५३, स्वतन्त्रता प्रत्येक द्रच्य का सद्भाव सिद्ध अधिकार है अतः प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र हैं तथा जो राग अवस्था में परतन्त्र होता है वहां भी वह स्वतन्त्रता से परतन्त्र होता है।

#### 野恋野

७-४८२, कौन किसका क्या चाहता है ? कोई किसी का कुछ चाह ही नहीं संकता क्योंकि सर्व स्वतन्त्र द्रव्य हैं और स्वतन्त्र परिणाम और वह भी खुद ही में।

**当等** 

#### [ १७४ ]

=-६५=. जैसे जाल में वँधा हुआ पत्ती वँधा ही है स्वतःत्र नहीं इष्ट विहार भी नहीं कर सकता इसी प्रकार ज्ञानी भी है तो भी यदि विषय कषाय में वँधा हुआ है तब वँधा ही है स्वतन्त्र नहीं है और न सुख में विहार कर सकता है।

#### **当等**

६-६६३.निरपराध मृग पासी में पड़ा है विवश है कोई सहाय नहीं इसी तरह यह ज्ञानी श्रात्मा विषय कषाय की पासी में पड़ा है पराधीन होता है कोई सहाय नहीं हो सक्ता, खुद ही विज्ञान बल से विषय कषाय से निकल जाय तो स्वतन्त्र होकर सुखी हो जायगा।

#### **5 5 5**

१०-६८०. अपनी स्वतन्त्रता स्वीकार किये विना आत्मीय अनंत आनन्द नहीं मिल सकता।

#### **当等**

११-७१६. वर छोड़ा, आराम छोड़ा, आगमज्ञान किया, श्री कुंदकुंदार्यादि के शास्त्रों का अध्ययन किया फिर किसी की प्रशंसा में किसी चीज के देने में किसी के या धनवानों के आधीन बने तो धिकार है उस जीवन को।

#### **当** 第 第

[ १७४ ]

१२-८१५. विषयों में, प्रतिष्ठा में, बुद्धि का न फँसना ही स्वतन्त्रता है और स्वतन्त्र ही तत्त्वतः सुखी है।

## ## ##



## ३६ धमिसेवा

१-३१०. जिसने मोन का मर्दन कर दिया हो वे हो बड़-भागी वैयावृत्य कर सकते हैं।

## **5** 3 5 5

२-४०६. त्यागियों के रहने योग्य वह स्थान है जहां केवल ग्रुग्रुचों पुरुपों का ही प्रायः गमानागमन व निवास हो। स्त्री, बालक, बालिका, कामी आरम्भी पुरुषों का निवास स्थल तो द्रतः हेय है। साधर्मियों को योग्य स्थान में ही आवास करना ब कराना चाहिये।

## 45 as 45

३-४०६. सामायिक करने के योग्य स्थान ये हैं — मंदिर जी, नगर के खंत का कोलाहल रहित मकान, बन, उपबन, धर्मायतन, गृहस्थशून्यगृह, ऐसे ही स्थानों पर सामायिक करना चाहिये व साधर्मियों के सामायिक के योग्य स्थान व वातावरण का प्रयतन करना चाहिये।

## **5** 第

४-= ३. प्रतिकूल कारण मिलने पर भी जे। चरित्र व समता

से च्युत नहीं होते वे दृष्प्रतिज्ञ धर्मवीर कहलाते हैं उनके भाव की उपासना से आत्मवल के विकास में उत्साह होता है।

## **当**

४-७६१. धर्म में अनुराग हुए तिना धर्मिसेवा नहीं हो सकती और धर्मदृष्टि धिना संसार से पार होने का पात्र नहीं हो सकता।

## **5** 5 5

६-७६२. जिसकी चेष्टा से ऋहित हो वह धर्मी नहीं, धर्मी की चेष्टा किसी के ऋहित के लिये नहीं होती। ऐसे धर्मी को देखकर जिसे प्रमोद न हो प्रत्युत मात्सर्य हो उसका भवितव्य खोटा है।

## 出 ※ 乐

७-८१२. जो निर्मल परिणामों से अपने आप का अवली-कन करते हैं उन्हें मित्रों की काई आवश्यकता नहीं; वही पुरुप यथार्थ धर्म के अधिकारी हैं और उनकी सेवा अलौकिक दर्शन का कारण है।

## **55** 55 55

=== १४. धर्मात्मा पुरुष ही सच्चे मित्र हैं क्योंकि उन्हें संसार, शरीर भोगों से चैराग्य होने के कारण उनके मायाप्रपञ्च नहीं रहता और उनकी प्रवृत्ति सर्व के हित-रूप होती है।

## **5** 5 5

हिन्दे । धर्मिसेवा भी एक स्वसेवा है, क्यों ?...धर्मी महात्मा के प्रशम संवेग आदि गुणों के आश्रय से भावित स्वगुण के अनुराग से होने वाली चेष्टा अशुभोषयोग का तिलाञ्जलि देती है जो कि दुःखमय ही है और वीतराग परिणति को पुष्पाञ्जलि देती है जो कि सहजानदमय है।

## **当等**

१०-६०४. आत्मन् ! देख... भले में सभी सेवक से हो जाते हैं परन्तु विपदा उपसर्ग में धर्मिवत्सलों की परीत्ता होती है। एक बार यदि भली स्थिति में धर्मात्मा को सेवा न कर सको न सही परन्तु धर्मी पुरुष पर कोई भी विपदा आने पर तुम वहां उसके ही से बन जावो; हित प्रिय वचनों से वैयाष्ट्रत्य से धर्मी के उपसर्ग को दूर करने में ही समय लगा दो; उस समय वही तेरा धर्म है। धर्म तो मान-सिक व तत्त्वतः आत्मीय बात है धर्म तेरा सब जगह सुरित्तत रहेगा।

## 

## 

१-३३२. ममेदं रूप संकल्प के। मोह व हपं विपाद आदि को चाभ कहते है, और मोहची मरिहत परिणाम को धर्म कहते हैं, इसका फल निराकुलता (आत्मशांति) है, सो यह फल धर्म के काल में हो तत्चण प्राप्त होता है अतः यह सिद्ध हुआ कि धर्म वही है जिसका फल नियम से तत्काल मिल ही जावे; वह धर्म नहीं जिसे आज करे और फल बाद में मिले।

## 5 多 5

२-३३३. पुरायोदयजन्यसम्पत्ति धर्म का फल नहीं, रागादि के कारण जा शुभोपयोग होता है जा कि धर्म की कमी है उसका फल है।

## **斯 ※ 斯**

३-६०७. मानवधर्म प्रवृत्तिपरक है ग्रात्मधर्म निवृत्तिपरक है, श्रपने की मानव मानना श्रात्मस्वरूप की खोना है श्रीर श्रपने की ज्ञायक मानना श्रात्मस्वरूप की सिद्धि करना है; मानवधर्म में लोकिक उपकार की मुख्यता हैं ज्ञौर ज्ञात्मधर्म में परमार्थ निर्मलता को मुख्यता है, मान-वधर्म पुष्पवंधक है ज्ञौर ज्ञात्मधर्म मुक्तिसाधक है, ज्ञतः ज्ञात्मधर्म परमधर्म है।

## **占** % 是

४-६४४. धर्म ही ज्ञात्मा का शरण है किसी भी अवस्था में (सुख की या दुःख की अवस्था में) इसे मत भूलो ।

## H sz H

५-=१३. जो विगड़ी हालत पर साथ देवही सचा मित्र है. अच्छी हालत में तो सभी मित्र से हो जाते हैं। वास्तव में तो धर्म ही मित्र है।

## 好 等 强

६-=१७. दूसरों को धर्म धारण करा देना तुम्हारे वश की नात नहीं; खुद धर्मधारण करना तरे वश की नात है। जेा तरे वश की उत्तम बात है उसे करने में देर मत कर।

## 4 35 4F

७-=५१. जिसका चित्त धर्म में नहीं वह मृतक हो तो है, न उससे स्व को लाभ न उससे पर को लाभ।

## 光 ※ 无

===६६. धर्म---धर्म क्या किसी स्थान विशेष पर है ?

धर्म क्या किसी पुरुष के पास है ? धर्म क्या किसी उत्सव में है ? धर्म तो आत्मा की बीतराग परिणति है वह अपनी ही परिणति है अतः धर्म को अपने में देखी।

## 45 % 45

६-=७०. धर्म का स्वरूप जाने विना जहां चाहे धर्म केा हूं हने की परेशानी हो जाती है—अरे! कुछ समय यथार्थ स्वरूप को जानकर अधर्म परिणति (कपायभाव) से दृष्टि हटाकर आराम से ठहर जा फिर जान ले—धर्म क्या है?

## 55 55

१०-६० मर्ग वह है जो संसार के दुःखों से छुड़ा देवे, दुःख है आकुलता!—वंह होती मोह रागद्धे प से; तब... यही तो सिद्ध हुआ कि मोह रागद्धे प न करना धर्म है अथवा मोह रागद्धे प ही दुःख स्वरूप हैं, तब...यही तो सिद्ध हुआ कि दुःख न करना धर्म है। तू दुःख और दुख का सत्य स्वरूप समऋखे—सध मार्ग ठीक हो जायगा।

## 

## 

१-३७६. भेदिविज्ञान का उदय रागादि की निवृत्ति करता हुआ होता, अतः यदि अपने सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान का निर्णय करना हो तो रागादि से हटे रहने वाले परिणाम से करो । अध्यवसान ही कल्याण का घातक है मोह रागद्वेपादि मिलिन परिणामों को अध्यवसान कहा गया है।

## **第 ※ 第**

२-४४६. तुम्हारे दुःख का मूल तुम्हारा मोह राग और द्वेष है अतः मोह राग द्वेष को खोजो और आत्मस्व-भाव के चिन्तन द्वारा उन परिणामों से दूर रहने का प्रयत्न करो, दुःख की शान्ति के अर्थ अन्यपदार्थ पर आजमाइश मत करो।

## 5 3 5

२-४५२. चाहे धनी हो या निर्धन चाहे विद्यावान् हो या मूर्व चाहे प्रतिष्ठित हो या अप्रतिष्ठित सभी अपना समय ही विता रहे हैं, केवल उनका ही कार्य धन्य है जो अहं-

## ता ममता त्रादि विकारों से दूर हैं।

## 牙 ※ 卐

उ-४६२. कितने इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग आदि आपत्ति-यां तुमने पार की, उनमें विह्वल हुए और उस समय क्या और किस प्रकार आत्मार्थ विचारा था अब किसी बात को इष्ट बनाकर फिर वियोग व आपत्ति का क्लेश मिलाना उचित नहीं।

## **光 等 牙**

५-४६३, जितना समय रागविरोध से दूर रहने में बीते उतना तो सफल व सुख के उपाय में छला हुआ मान और जा राग विरोध में बीते चाहे उसमें तुम प्रसन्न भी हुए हो उसे वेकार व अपवित्रता में वहा हुआ मान।

## F & 55

६-५२१. किसी वस्तु की चाह करना अज्ञानता है, सर्व पदार्थ अपने से न्यारे हैं, फिर उनके संग्रहादि की जब-दंस्ती से आत्मा का क्या हित है ?...मोही प्राणी वोर दुःखी है...वाह्य में उपयोग लगाना ही दुःख है...वस्तु-तः ते। अमूर्त आत्मा को कौन पीड़ित कर सकता ? सर्व मोहादिविकार का ही क्लेश हैं।

## 5 多 5

७-६७४. परिचय के कमेले में आत्मदृष्टि नहीं रहती, आत्म-वल का प्रयोग कर अपरिचित वने रहने में आत्मा की हानि नहीं, आत्मा की हानि राग द्वेप बसा लेने से है।

## 5 多 5

=-३७३. जो तुमने पूर्व पाप उपार्जित किया वह तुम्हें ही तो भोगना है शांति से सहो अथवा उस दशा से भी अपने स्वभाव को भिन्न मानकर निराकुल रहो अथवा सोचो- ये कर्म अपना समय पाकर विदा हो रहे हैं, यह लाभ ही की बात है अब कर्तव्य है जें। राग द्वेष न करो ताकि नवीन वंधन न हो।

## 

६-४४६ जीवन उन्हीं का सफल है जो जितेन्द्रिय और जितमोह वन जाते है।

## H & H

१०-२३४. यदि कर्मबंध नहीं चाहते, देह प्राप्ति नहीं चाहते पौद्गलिक प्राण नहीं चाहते ते। इन सबका मूल जो मोह व रागभाव है उसे छोड़ो।

## **55 35 45** .

## 36 Hje

१-३१५. परिचितव्यामोह संसार का मूल है सब से पहिले इसी को भेदिवज्ञान से शिथिल करना मोचमार्ग का पहिला करम है।

## 上 20 元

र-४४८. आत्मवली वही है जो जिस वस्तु से अधिक मोह है उससे रागत्यागपूर्वक ग्रुख मोड़ ले, इसके लिये आहंकार व आहंबुद्धि के विनाश की सर्व प्रथम आवश्यका है।

## **好 ※ 好**

३-५१६. संसार के जाल में कर तक फँसा रहेगा, जब तक फँसा रहेगा तर तक दुखी रहेगा, अतः सर्व की गमता छोड़ो, अपना ध्यान करो, सँसार में कुछ भी न किसी का हुआ, न होगा।

#### 4 % 4 H

४-६~३. दुःख में अनंतकाल व्यतीत करित्ये, वह दुःख भी क्या है ? केवल ममता !...अपना इछ होता है नहीं फिर...ममत्वमाव क्यों ? इस गलती का जो फल भोगोगे

## [ श**=**६ ]

उसको त्रकेला भोगना पड़ेगा, कोई सहायक नहीं होगा। भ ॐ भ

५-६६१. जगत् में सर्व आत्मा अपने आप में ही परिणमन कर पाते हैं इसलिये कोई किसी का कुछ नहीं हो सकता व कुछ नहीं कर सकता, फिर भी प्राणो अनात्मीय को आत्मीय मान रहे हैं, यह सब मोह का नशा है इस कारण ज्ञानशक्तिमय भगवान् को दुःख का वेदन करना पड़ता।

## 光 窓 光

६-७२५. कर कौन रहा है मोह ? आतमा तो ज्ञानस्वभाव है उसकी तो निज किया जानना है,...हांचा मोह करता नहीं वह जड़ है।

## **光** 第

७-७२६, मोह किससे किया जा रहा है ? आत्मा से तो कोई मोह करता नहीं, उसे ठीक जानता ही मानता ही कौन है ? तथा ढांचे से कोई मोह करता नहीं, केवल ढांचे को तो जल्दी से जल्दी जलाने के लिये कोशिश होती है।

## **生 % 生**

द-७२७, कौन किससे मोह करता है ? मोह का वास्तविक

ग्राधार व त्राश्रय ही कुछ नहीं मालूम होता, यहाँ तो ये सारा विना शिर पैर के नाच हो रहा है।

## **5 5 5**

६-२३६. दसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा गाढ़ व्यामोह का फल है, अपने विशुद्ध भावों को उपार्जित कर स्वयं को प्रसन्न करो।

## 55 55

१०-२१. जब तक मोह का लेश भी सत्त्व है तब तक आत्मा का उद्धार नहीं।

## **当** 等 出



# 

१-३३४. जब भी तुम्हें क्लेश हो तब अपने अपराध पर दृष्टि डालो और सोचो-िक्स राग के कारण यह दुःख हो रहा है १ क्योंकि राग के बिना संताप नहीं होता ।

## ¥ 35 45

२-३३५. राग का विषय केवल बाह्य वस्तु नहीं किन्तु राग,
राग में क्रोध मान माया लोभ में इच्छा में द्वेष विरोध
में मिथ्यात्व आदि परिणामों में भी होता अन्यथा वह
आत्मा इन परिणामों से विरक्त या असंतुष्ट होता और
निराक्चल स्वाधीन शान्त हो जाता।

## 4 % 4 H

३-३६४. तुम किसी के नहीं और न कोई तुम्हारा है इसे वार वार विचारो और वाह्य से राग छोड़ो।

## # 35 ##

४-३७१. जब तक राग रहेगा चाहे वह धार्मिक संस्था का भी क्यों न हो, निर्भय और निःशल्य नहीं रह सकोंगे।

## 45 es 14

५-३७२ जगत में जिसका जहां जो कुछ होता हो सो होओ परन्तु तुम राग कर आकुलित न होओ । हां ! यदि 'वन सके तो उपकार का कर्तव्य कर दो और वाद में उस उपकार को भूल जावो ।

## 5 5 5

६–३≍२़ राग की पीड़ा राग से शान्त नहीं होतो; खून का दाग खून से नहों धुलता, उसपीड़ा को शांति का उपाय भेदविज्ञान है।

## **5** 第 5

७-३६४. राग हो दुःख है जब तुम्हें दुःख हो तब हमें दुःख है इसे मेटना चाहिये इस कल्पना के एवज में यह सोची--यह राग है इसे मेटना चाहिये।

## **5 5 5 5**

=-३६४B. जा तुम्हें दुःख है वह राग की करामात समसो और उसे छोड़ो, राग छोड़े विना सुखी न हो सकोगे।

## **弄 ※ 坏**

६-४४३ राग करके अत्र तक ते सुखी हो नहीं सका फिर भी तू वालू से तेल की आशा करता है।

## **运 % 况**

१०-४६१, राग का लेरा भी आत्मा का अहित है; किसी

कार्य के करने में, प्रशंसा में, किसी के द्वारा की गई सेवा में, किसी के मधुर बचनों में भले ही सुखाभास हो परन्तु पूर्ण श्रद्धा व भावना करो—कि लेश भी राग आत्मा का अहित है।

## 5 35 5

११-२५१. प्रयोजन न होने पर भी अपनी प्रकृति से विरुद्ध अन्यकृत कार्य देखा नहीं जाता, यह द्वेष भी रागमूलक है क्योंकि उसे नैमित्तिक प्रकृति (वैभाविक परिण्ति) से राग हुआ है; यदि उस द्वेषज दुःख से बचना चाहते हो तो नैमित्तिक परिण्ति रूप अपनी प्रकृति की हेय मानकर उससे राग छोड़ो।

## H & H

१२-१२३. कर्म के फल में राग करने वाले को कर्म फल देवेगा ही अतः मुम्रु को कर्म के फल में राग नहीं करना चाहिये।

## 上 第二

१३-१०६. उतना भयंकर द्वेष नहीं जितना भयंकर राग है। द्वेष तो ऊपरी चोट से आधात करता परन्तु राग भीतरी और मुँदी चोट से आधात करता है, द्वेष भी

出 ※ 出

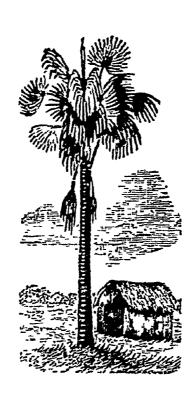

## ४१ लोकिक वेभव

१-३६२. जो भी वैभव संसार में दीखता है वह पहिले अनं-तवार अनंत तीर्थकर, चक्रवर्ती नारायण, महाराजों द्वारा भी भुक्त एवं पर द्रव्य होने के हेतु पच न सकने के कारण वान्त है अतः यह वैभव अरम्य और अविश्वा-स्य है।

## ¥ 33 ¥

'२-४१५. मनोहर ! इस वात को कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे अथवा अधक कार्य मैं वहुत दिन से कर रहा व सोच रहा इरो कैसे भ्रलाऊँ या त्यागूं सर्व साया है अस्थिर है अहित है।

## **45 35 45**

३-४१७. चेतन व अचेतन वाह्यपदार्थों के सम्बन्ध से ही दुःख उठाना पड़ रहा है इसिलये यदि क्लेश से बचना चाहते हो तो उनसे मनसा सम्बन्ध छोड़ो, अन्यत्वभा-वना का ध्यान करो।

## 

४-४१६. तुम जिस अर्थ की हानि व शंका में भीत एवं दुखी रहते हो उसकी हानि होने पर भी शोक रहिन रहने रूप धीरता जब तक न पा लोगे सुखी हो ही नहीं सकते और उसका उपाय एक यह भी है कि मान हो लो — हानि हो जुकी—फिर जिस उपाय से सुखी हो सकते हैं उस उपाय को विकल्प ही समका देंगे।

## 55 55 55

५-४५६. किसी भी सामाजिक कार्य, का आयो जन अध्या-त्मयोगी को विडंबना है, स्वयं इच्छा करके न क<sup>3</sup>; यदि कोई करता हो और उसमें हित देखे तो समर्थन करके अपनी परिशांति में चला जावे।

## 异 ※ 坛

६-४६ = . ये वैभव भोगने में तो आ नहीं सकते केवल बुद्धि-गत होकर पाप में निमित्त बनते हैं, भोगने में तो आते नहों फिर बुद्धिगत ही क्यों करते ? हटो और दूर रहो।

## **当 %**

७-४७६, लौकिक कार्यों में नरभव गमा देना महती सूर्वता है।

## **当等**

=-४८२, दृश्यमान पदार्थ सब ऋस्थिर हैं, यहां हित का

लेश नहीं, हित का बुद्धिगत उपाय एकान्तवासी होकर स्वाध्याय, ध्यान व तप करना है; कमजोरी तो बनाने से वनती हैं व हटाने से हटती भी है।

## **卐 ※ 卐**

६-५०६ हिंसा फूठ चोरी व्यभिचार तृष्णा ये अनर्थ के मूल हैं जो इनसे बचा वह ही श्रेष्ठ है; लौकिक वैभव तो न किसी का हुआ और न होगा आत्महित ही सर्वो-पिर है।

## **当等**

१०-५१०. बाह्य तो वाह्य ही है, कभो भी निजानहीं हो सकता; अपने उपयोग में उन्हें स्थान मत दो; अरे दिखनेवाले भी सभी तुम्हारे जैसे मायामय चाणिक हैं, दो दिन को थपड़ी बजा कर हा हा हू हू करके जैसे तुम किनारा कर जावोगे ये किनारा कर जावेंगे; कोई किसी का सहाय नहीं है, यह तो वैज्ञानिक बात है — हमारे पिरणाम से सुख—दुख एवं संसार—मोच है।

## **5 5 5**

११-५३०, दृश्य पदार्थ तो जड़ हैं वे तुझे आपित कर सकते हैं?...और...अन्य आत्मा अन्य ही हैं वे तो मात्र स्वयं में ही परिणमन करते हैं अतः वे भी तुझे क्या श्रापित कर सकते हैं। श्रापित तो मात्र इतनी ही है जे। तेरी वाह्य पर दृष्टि है, इस वाह्यदृष्टि को हटा फिर सुख ही सुख है।

## **当 等**

१२-५६१. राग की आग में यह आत्मा भुन रहा है और मंसार के ये दृश्य पदार्थ उस-आग को वढाने के लिये ई'धन वन रहे हैं। आत्मन्! सोच यह सब कुछ तुम्हें जलाने के लिये राग आग का ई'धन है, इस ई'धन को चढोर कर खुद मत मरो।

## **斯 等 斯**

१३-२७६. तू ने लौकिक जनों से विपरीत तथा सम्यक् त्यागमार्ग में कदम रखा है अतः लौकिकों का आराम, वैभव, अनुराग और मग्नत्व देख कर किश्चित् भी विस्मय मत करो और न आदेयता की भलक डालो।

## **当** 第 第

## <sup>१</sup> ४२ श्राशा

१-४१६. निज के अर्थ की तो वात क्या यदि पर के अर्थ भी पर की आशा छोड़ दोगे तब सुखी रहोगे और मनु-प्य जन्म का फल पा लोगे अन्यथा वही काम करते करते मर जावोगे जो काम चिरकाल से करते आये लाम को वात कुछ न हुई।

## **5** 5 5 5

२-४२१. धन परिवार के लोभ से अधिक दुर्जेय लोकेषणा (लोकों की दृष्टि में भले जचने की आशा) है; लोकेषणा का परिणाम दूर किये विना लेश भी कल्याण नहीं है। लोकेपणा ही समता की प्रवल बाधिका है।

## **当等**

३-४२८, हे आत्मन् ! तुम सहजसौख्यमय हो; जब तुम अपने आप सुखी नहीं हो सक रहे तब क्या पर पदार्थं से सुखी हो जावागे ?

## 

४-६-६. दूसरे को आशा पर जीवन को निर्भरता मानने

## दाला मनुष्य मुग्ध है ।

## 55 55 55

४-७०३. रे आत्मन्! तू तो स्वयं ज्ञानानंदमय है फिर शांति, हुख के लिये पर की क्यों आशा कर रहा है ? जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं वे भी पहिले तुम जैसे संसारी थे परन्तु स्वाधीन उपाय से-आत्मा में स्वयं रमण करने से अनन्त हुखी होगये।

## **当等**

६-३१२, अःशा-तृप्णा-का स्वभाव ही आकुलता है चाहे वह धार्मिक कार्य की भी हो अतः प्रत्येक कार्य में ज्ञाता द्रष्टा हो वने रहो।

## **斯 等 斯**

७-२=. गृहरत रहना उतना चुरा नहीं जितना कि ब्रह्मचारी होकर गृहविषयक वाञ्छा करना चुरा है।

## 5 3 5

८-८११. जब तेरा उपयोग किसी की कोई आशा नहीं करता तब जैसा धनी तैसा गरीव, विकल्प की आवश्य-कता क्या ? नैराश्य मय सुधासागर में मग्न रह कर शान्त और सुखी बनो ।

## **当** 第 第

## [ =38]

8-27. जो विषयों की आशा के दास है वे सबके गुलाम वन जाते हैं, यदि गुलामी का दुःख नष्ट करना हो तो आशा का नाश कर दे। ।

## **5 5 5**

२०-८३२. अरी आशा तूने इतने पाप कराये, अब भी सन्तुष्ट हुई या नहीं ? यदि सन्तुष्ट हो गई तो अब तुम जाओ, यदि सन्तुष्ट नहीं हो सकती तो तुझे लाभ क्या ? जायो।

## 斯 35 斯



## इ.xxxxxxxxxxxx १ ४३ होर्ग १

१-३७०. ऐसी घीरता पैटा करो जा दूसरे की मन वचन काय की प्रतिक्ल चेष्टा होते हुए भी अच्चव्य रह कर उसे समभा सको।

## **当等**

२-४३६. यदि किसी ने मूर्ख कहा श्रीर उस मूर्ख शब्द को सुनकर हम अपने स्वभाव को छोड़कर चोम में श्रागये तो हम उससे भी मूर्ख निकले; श्रतः कोई कुछ भी कहे हमें तो अपने ही धेर्य में निवास करना चाहिये।

#### **光 % 形**

३-8८३. बाह्य पदार्थ के लाम हानि से तुम्हारा लाम हानि नहीं, त्रातः वाह्य परिणति से किञ्चित् भी हर्ष विषाद न करो, धीर व उपेत्तक बनो ।

## 55 55 55

४-५२८. श्रधीरता श्रात्मशुद्धि का शत्रु है, इसका पोपक ममत्व है, यह ममत्व ही जगत को नचा रहा है, न करने योग्य काम करा रहा है, न कहने योग्य वचन कहा रहा है, न सोचने योग्य वात सोचाया कुरता है।

## **光 等 乐**

प्र-५३३. काम कोध मान माया लोभ इनमें किसी एक के भी तीव उदय में चित्त वलहीन होजाता है और फिर प्रत्येक कार्य में अधीरता रहती है, अतः उक्त पांचों शत्रु-वों पर भेदविज्ञानमय शस्त्र का प्रहार कर।

#### 5 等 5

६-५३ = रागई के वाहुल्य से होने वाले इष्टिसिद्धि के अभाव से जन्य शोक के कारण ही दिल कमजोर और अधीर हो जाता है जिससे मनुष्य बहुत संक्लिष्ट व परेशान हो जाता है और इस परेशानी को मिटाने के लिये पर पदार्थ में कुछ करने का उद्यम करना चाहता है, परन्तु मूल कारण जो आत्मा में रागविकार है उसे समस्ता नहीं और न हटाना चाहता है।

## 型。是

७-६७२. जो पुरुष कपायों से जितना दूर रहेगा वह उतना ही धीर व गंभीर होगा, कपायों के दूर किये विना धीरता व गंभीरता नहीं आती।

## **5** 第 5 5

=-६७३. जो मनुष्य अधीर हैं वे दुःखी ही रहते हैं, धेर्य शांतिमार्ग पर विहार कराने वाला है।

## 5 5 5

६-७६०, शीघ्रता में आकर जा तुमने सुना और माना है कहने मत लगी।

## **5** 5 5

१०-=१६, धेर्य शब्द ही यह बताता है— कि ज्ञाता द्रष्टा-पन की पूर्ण (अनन्त) सीमा को प्राप्त हो जावो। यथा— वैर्य=धीं बुद्धिं ददाति इति धीरः, धीरस्य भावः धैर्यम्= जा बुद्धि (ज्ञान) दे (प्राप्त करावे–विकसित करावे) वर् भीर है धीर के परिणाम को धेर्य कहते हैं।

## 开 等 乐



## ४४ क्ल्याण ४४ क्ल्याण

१-३५९. रागादिक की हीनता होना ही कल्याण है इसी का ध्यान रखो इसी का प्रयास करो, यही बुद्धिमत्ता है।

## **4 3 4 4**

२-४०३ ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास श्रीर विनय विद्यार्थियों की उन्नित के मृल हैं, यह ही सचा जीवन बनाने की त्रिपुटी है।

## # 35 F

३-५०६ रागद्वेष रहित आत्मा की परिणित होना ही आत्मा का उद्धार, कल्याण व सुख एव धर्म हैं सो वह आत्मा से पृथक नहीं है, ऐसी आत्मा को, आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिये, अपनी अशुद्ध परिणिति से हट कर आत्मा में स्वयं करता है, अतः सुख के लिये अन्य सामग्री की खोज में व्यग्न होकर परतन्त्र मत बनो अपना उत्साह करो।

## \_H 🐉 H

४-५०८ भलाई का मूल सचाई है, चाहे आदोप हों या

विपत्ति आवे फिर भी यदि हर बात की सचाई रहेगी, नियम से विजय होगी और परमसुख का अनुभव होगा।

## **第二条**

५-५६१, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिये संकल्प की हता होना चाहिंग, बार बार विचार करने से वह हढ़ता आती है, यह भी काम हो वह भी काम हो या न हो अथवा हो हो आदि-विविध विचार प्रस्त निर्वाध मार्ग पा नहीं सकता अतः यदि सुख चाही तो अपना श्रेष्ठ लच्य बनाने के लिये हित अहित का खूब विचार कर ले। और जे। हित-रूप हो उसके लिये हड़ सकल्प कर ले।

## Th 3% Th

६-५६३ त्यागी हुए तब समाधिभाव की सिद्धि के अतिरिक्त अन्य कार्य का लच्य नहीं बनावो; लोग तो उद्धार
परोपकार शुभोपयोग आदि शब्द कह कर राग की आग
लगाकर अलग ही रहते हैं, जलना पड़ना है तुम्हें । यह
सोचना भृल है कि निरन्तर ज्ञानोपयोग नहीं रह सकता
रह सकता, इतना जरूर है—कभी गंद कभी तीत्र ।

## **第** 第 第

७-६०३ चिन्तामिश तो चैतन्यमात्र का नाम है जिसके चिन्तवन से मनचाहें अर्थ की सिद्धि होती है, इस चैत- न्यमात्र विशेष्य को तो लोग भूल गये और चिन्तामणि विशेषण को आदेयता की दृष्टि से देखते रहे, अतः और किसी में चिन्तामणि की कल्पना होने लगी, काई पृथक् चिन्तामणि है ही नहीं, अतः चैतन्यमात्र ही चिन्तामणि है उसी को हस्तगत करें। फिर सर्व अर्थ की सिद्धि है।

## 5 5 5

- =-६-६ आत्मा की रचा और मलाई इसी में है जो कुमाव पैदा न होने दे, वे कुमाव न अतिसंचेष से न अतिविस्तार से विभक्त किये जावें तो १० मागों में विभक्त होते हैं— जिन्हें प्रतीकार सहित लिखते हैं—
  - १-मन का विषय —अशरण संसार में ममता न करना और इस असार संसार में नामवरी न चाहना।
  - २-स्पर्शन का विषय-काम का कुमाव न करना और शीतादि से अपना विगाड़ न मानना।
  - ३-रसना का विषय --भच्यपदार्थों में भी आसक्ति न करना तथा अहित बात न बोलना।
  - ४-घ्राण का त्रिषय सुगंधित पदार्थ का ध्यान भी न करना।
  - ्ध-चत्तु कः विषय रागवर्द्धक रम्य पदार्थ को देखने

का भाव न करना और कड़ाचित् दिख भी जावे तब दुवारा उसे देखने का भाव भी न करना न देखना। ६ -श्रोत्र का विषय—राग भरे गायन या शब्द सुनने का भाव भी न करना।

७-क्रोध—गुस्सा न करना न किसी का बुरा विचारना।

--मान --सन्मान से न भलाई समकता न अपमान से

बुराई समकता न अपनी प्रशंसा करना न पराई
निन्दा करना।

स्थाया—अल कपट की कोई वात नहीं रखना।१०-लोम—किसी भी पदार्थ का लालच नहीं करना।

## 5 35 5

६-६३३. यरा अपयश से आतमा की भलाई नुराई नहीं,
- अपनी निर्भलता और मलीनता से ही कल्याण और
अकल्याण है।

## **听 ※ 乐**

१०–६४०. छिज्जदु वा भिज्जदु वा गिज्जदु वा त्र्यहव जादु विष्णत्त्रयं ।

> जह्या तह्या गच्छदु तहिव हु ग परिग्गहो मन्भ ॥... पर पदार्थ किसी भी अवस्था को प्राप्त होत्रो उनसे आत्मा

का हित ग्रहित नहीं; त्रात्माभिष्ठखता, त्रात्मज्ञान, ग्रात्मचर्या से ही मेरा हित है।

## 上 % 上

११-६७७. देह का सुखिया स्वभावी होना आत्मा का आहित करना है अथवा देह में आराम या गैर आराम की बात ही क्या है जिससे आत्मा को आराम (शांति) मिले वह काम योग्य है। शरीर को सुखिया बनाने से प्रायः विभाव उमड़ते हैं और शीत उप्ण आदि परीषहीं में रहने से प्रायः अशुभोपयोग नहीं होते प्रत्युत शुद्धोपयोग पर दृष्टि पहुँचती किन्तु ये परीषहें तहां तक ही होना चाहिये जहां तक वेदनाप्रभव आर्तिध्यान का प्रारम्भ न हो।

## **紧终紧**

१२-६६६. लोगों ने कुछ कह दिया... कि ये अच्छे त्यागी हैं बड़े उपकारी हैं, इन महाराज के बाद यह हैं आदि शब्दों से तेरा हित होगा ? या सब का विस्मरण कर के व सब की अपेचा करके विशुद्ध ज्ञानमय रहने में तेरा हित होगा ?

## 

१३-७१५. पारान्वित शोकातुर की बात मत सुनो, जा जैसी

बात सुनता है, देखता है विचारता है वह कालान्तर में उसके अनुरूप होजाता है इसलिये कल्याण की वात सुनो, देखो, विचारो, शोक व पाप की वात मत सुनो मत देखो मत विचारो।

## 45 × 45

१४-४३१. मान लें। तुम्हें दुनिया का कोई मलुष्य नहीं जानता, तुम अकेले एक जगह पड़े हो, कोई चर्चा करने चाला नहीं है,...ते...ऐसी हालत तुम्हें पसंद हैं ? चुरीं तो नहीं लगती ? यदि विपाद नहीं तो कल्याण के पात्र हो।

## 5 5 5



## ४५ उपेचा

## १-३४३. मालूम होता है कि--

मर जाऊँ मांगूं नहीं अपने तन के काज। पर उपकार के कारने नेक न आवे लाज।।

यह दोहा अपनी लाज व दीनता के छुपाने के वास्ते बना दिया गया है या इस दोहे से अपनी सफाई ही पेश की! वस्तुतः पर उपकार के अर्थ भी मांगने में लाज या दीनता या न देने पर संक्लेश आये बिना रहता नहीं अतः निरपेक्तता ही उत्तम सुखमार्ग है।

## 上 ※ 上

२-३०३. मनोहर! तत्त्वज्ञान का फल उपेन्ना है, उपेन्ना का फल शान्ति है, तुम्हारे जब तत्त्वज्ञान (भेदविज्ञान) प्रकट हुआ तब कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें एकान्त में भी विचिलत कर सके, कुछ समय धर्म्यध्यान के अर्थ एकान्त में भी बितावो, समागम सार्वकालिक ठीक नहीं, राग के साधन मत जुटावो, किसी की दृष्टि में भले बनने की

कोशिश मत करो । हाँ साधर्मी जन के मेल होने पर हित मित प्रिय न्यवहार करके अपने कर्तन्य का पालन करो ।

## 55 55 55

३-३७५. उत्तम भोजन वह कहलाता है जो शरीर में रोग न करे और न प्रमाद बसाये सो उपेचा भाव से शुद्ध किन्तु नोरस भी भोजन किया जावे ते। उसमें वह गुण है अतः राग को जलार्झाल दो बहुत दिन इसके चक्र में आकर विपयान किया।

## **光** 第

४-३७६. भोजन करते समय यह सोचो कि जो भी वस्तु हो चाहे वह घृत दुग्ध फल शक्कर हो या नमक अन छाछ पानी हो सभी पुद्गल ही ते। हैं, समान हैं, प्रत्युत नीरोगता का साधन होने से अन छाछ पानी आदि लाभदायक हैं अथवा संसार की पर्याय गुजारना है, वस्तुत: आत्मा का स्वभाव तो अनाहार है।

#### 光 彩 乐

4-30 $^{\rm D}$ . अनासिक कीं परीचा इप्ट अनिष्ट द्रव्य के लाभ होने में होतो है ।

## **光** 第 光

६-३६६. निज क्रिया का उद्देश्य निज ही है और फल भी
निज ही है अर्थात जा भी प्रयास किया जाता है वह
शांति के अर्थ ही किया जाता है पदि वह प्रयास पर
प्रतीकापूर्ण है तब उसका फल आकुलता है और यदि
परितरपेच है तो उसका फल निराक्जलता है, पहिले
प्रयास में उद्देश्य के विरुद्ध फल है, दूसरे प्रयास में
उद्देश्य और फल एक है।

## **斯 郑 斯**

७-४२२. इस समय तुम जिस परिणाम में हो वह परिणाम व काल थोड़े ही समय में भृतकाल में सम्मिलित हो जायगा फिर किसमें लिप्त होना योग्य है ? अपने निर-पेचस्वभाव को देखों, केवल ज्ञाता रहो।

## **55** 55 55

=-8३३. संसार के दुखियों की छोर देख ! कोई स्त्रीवि-योगी है कोई पतिवियोगिनी है कोई रूग्ण है कोई गरीब है तथा जिनके पास घन छादि है वे किसी छान्य की चाह में हैं; जो भोगासक्त हैं उनके भोग नियम से नष्ट होने वाले हैं सार कुछ भी नहीं, सब की उपेचा करके छपने छाप में लीन रहना ही सार तथा शरण है ।

**生 等 生** 

६-४६०, तुम यदि पशु या पत्नी वगैरह जिस किसी पर्याय

में होते ते। वही अपनी वासना वनाते इस पर्याय की
वामना की गंध भी नहीं होती, वासना अश्रुव है...तुम
तो ज्ञानमात्र हो...वासनारहित हो, वासना से मुख मोड़ा;
यदि नहीं मोड़ पाते ते। एक उपाय यह है कि कल्पना
करो — में अन्य किमी भव में होऊँ तब तो यह कुछ भी
नहीं हैं।

## F 35 F

१०-४७३. त्रात्मन् ! तुम्हारी जो भावी है, होगाः, तुम्हें उपयोग को विशेष व्यायाम कराना उचित नहीं त्रथवा वह व्यायाम भी होगा तुम्हें रुचि करना उचित नहीं।

## **毕 炎 牙**

११-४६७. जब तुम विपदा या अपमान के अनुभव में व्याफुल हो रहे हो तब तुम इस बात को सोचो कि इस समय
तुन हो कहां ? म्वामाबदृष्टि में या बाहर ? स्वभावदृष्टि
में तो हो नहीं...बह तो परमकुख का स्थान है ! और
बाह्यदृष्टि में तो एसा होता ही है, अनहोनी यत समसो,
यदि इस दुख से बचना चाहते हो तो पर की उपेचा
करके बाह्यदृष्टि से हटो।

## 

१२-५६४. नामवरी के लिये वढ़ने वाले विशिष्ट त्यागिजनों

#### [ २१२ ]

के उदाहरण, प्रक्रियावलोकन तुम्हारे अहित में ही निमित्त हो सकते हित में नहीं अतः उनके उदाहरण व प्रक्रिया-कलाप की उपेन्ना ही करो।

#### 5 多 5

१३-३४०. किसी साधु या सत्पुरुष की मान्यता देखकर तुम चाहते हो मैं भी ऐसा होजाऊँ, यह अच्छी बात है परन्तु सोचो तो सही वह कैसा है ? अरे-वाह्यडम्बर होते हुए भी वह उससे निरपेच है उसके लिये वह क्या है ? इसी तरह जब तुम वैसे होओं गे तुम्हारे लिये भी वह "क्या" वन जावेगा फिर उससे तुम्हें लाम क्या ? प्रत्युत उस आडम्बर में तुम आपित मानोगे।

#### **5** 5 5





१-५२५. यह दृश्य जगत व ऐसा द्रष्टा ये सब मायाजाल हैं क्योंकि ये यों रहते तो हैं नहीं;-चणभर का समागम है परन्तु उस ही चण में मोही आपे से बाहर हो जाता और पापी, मिलन बनता रहता।

#### **近郊**

२-५२६. जो दिखता, वह विश्वास के योग्य नहीं क्योंकि वह पर है जो अपना है वही विश्वास के योग्य है, अपना है—अपना सहज स्वभाव, उसके अतिरिक्त सव अहित हैं, अपने पर दृष्टि दो, मत आकुलित बनो, क्या रखा है चार दिन की चांदनी में, आखिर तो अँधेरी ही होना है परन्तु भीतर की चांदनी में अँधेरी आपन नहीं है प्रत्युत शीघ्र ही पूर्ण अनन्त ज्योति प्रगट होकर सदा. रहेगी।

#### **55** 55 55

३-५२७. दिखने में आने वाला समस्त जगत पर्यायह्रप है

त्रतः चिषक और मायारूप है पर इन्हीं मायाओं का आआर तत्त्वभूत कुछ है और वह भेद रूप से कई भागों में विभक्त है किन्तु सत्त्वसामान्य की दृष्टि में सर्व सत् स्वरूप है उसे न पहिचानने वाले पर्यायबुद्धि होने से मोही होते हैं, यह ही दुःख का मूल है, सर्व जगत से न्यारा रहने वाला (शुद्ध उपयोगी ही सचा सुखी है।

#### ¥ 35 ¥

४-५३४, जीवन का कुछ विश्वाम नहीं किसी भी च्रण मृत्यु आ सकती, फिर क्या होगा, जे। सबका हुआ सो सोच लो, जिस शरीर को रुचि से देखते हो, पोषते हो, जिस के कारण अपने के। भृलते हो, लोकेषणा करते हो वह शरीर आग से जल कर खाक हो जायगा।

#### **45 25 45**

४-५५. काम करते हा— अच्छे कहलाने के लिये, पर यह तो वतावा— किन में अच्छे कहलाने के लिये ? अपने ही समान जन्म मरण क्लेश व्याधि कषाय आदि के दुख मोगने वाले अपर आत्मावों में ? अरे... अपर आत्मावों से अधिष्ठित शरीरों मं ? सो शरीर तो जल कर सब खाक हा जावेंगे और आत्मायें 'जिस भव में जावेंगे विकल्प द्वारा वहां के हा जायंगे इस अहित और असार

संसार में तुझे क्या कुटेव लग गई कुटेव को हटा और वस्तुस्वरूप के। समका।

#### **当** 等 5

६-५५६. आत्मन् ! तू धाहर कुछ मत देख और यदि दिखें हो तो मायारूप मानता जा, जगत में कोई वस्तु रम्य नहीं, वहां कहीं भी हित का विश्वास न कर, न उनसे नाता जोड़।

#### **当等**

७-५६५. कौन कि दे जानता ? कौनृ किसे मानता ? सब मायावियों का खेल है।

#### 

द्र-६१२. पर पटार्थ ज्ञान में आते हैं याने ज्ञान के विषय हैं, तुम उनमें रुचि मत करो क्योंकि ये हित कुछ भी नहीं कर सकते, ये पर ही तो हैं, संसार इन्द्रजाल है, दिखने बोलने लिखने वाले ये सब चिणक हैं, आत्मां का स्वरूप अमूर्त हैं. ज्ञानमय है, इसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता, यह तो अपनी योग्यता से अपनी परिण-तियां कर अपना फल पाता रहता है । दूसरों से इसका कुछ न विगाड़ होता न सुधार होता ।

#### **当等**

६-६१४. जो जमघट दिखता है न वह तत्त्व है श्रौर न उसका देखने वाला वह तत्त्व है, दोनो ही संयोगज पर्याय है वास्तविक याने शुद्ध पदार्थ नहीं है।

#### 出 ※ 出

१०-६३४. मुझे (इस पर्याय को) कोई न जाने कोई न माने किसी को भी परिचय न हो क्योंकि होती भी क्या भलाई है ?...मेरी...उन बातों से...; जगत घोखा का नाटक है ।

#### **当等**

११-६=६. संसार में जो कुछ दीखता है वास्तविकता से देखो तो सार का नाम भी नहीं।

#### 出 ※ 出

१२-७२४. संसार में सभी चौकीदार या मुनीम मालूम हो रहे हैं, यहां तो काई मालिक ही नहीं मालूम पड़ता। ठीक है, यदि सत्य स्वरूप में जगत हो तो मालिक की भी बात चलती या होती।

#### **5** 第 5

१३-४५७. मैं "मनोहर" नहीं हूं, इन शब्दों से जो वाच्य ख्यात हैं वह माया है, ऋहित है, इसमें बुद्धि रखने से ही दुःख होता है, मलीनता का प्रादुर्भाव यहीं से हैं।

#### **当等**

१४-७३४. किस उघेड़बुन में लग रहा ? सब वेकार चेष्टा है, सहज ज्ञान के अतिरिक्त सब माया है, सहजज्ञानमय आत्मा में स्थिर रह ।

#### **第 ※ 紧**

१५-८००. माया शब्द हो यह बात बतला रहा है—िक जो तत्त्व हे सो या मा अर्थात् यह (दृश्यमान सब) नहीं और जो यह हे सो तत्त्व मा अर्थात् तत्त्व नहीं—कहां भृले हो ?—पूर्णतया भाव से मोह दूर करो।

#### **弄 ※ 卐**



### ४७ विकत्प ४७ विकत्प

१-५४४. तुम्हारा समय कल्पना में ही व्यती होता है इसे वन्द करो, देखो जब तक इस पर विजय नहीं पाते तब तक रागपचीय कल्पना न करके ऐसी कल्पनायें किया करो—यह विकल्प मेरे सहज महत्त्व का विध्वंसक है, ये पदार्थ भिन्न श्रहित श्रीर चिशाक हैं हमारे सुख में रंच भी मदद करने में समर्थ नहीं हैं।

#### 生 等 生

२-५५३. आत्मन् ! तुम जिस भव में पहुंचे उस ही मव में निकटस्थ पर पदार्थों के निभित्त विकल्प ही बहाते रहे वही प्रक्रिया यदि मनुष्य भव में करो -तव बतावो-मनुष्य बनने से क्या लाभ है ? पशुगति से क्या विशेषता हुई ? अरे मूड़ ! तुझे जानने और मानने वाला यहां है कौन ? किस चक्कर में पड़ा ? उठ ! अपने ज्ञायक भाव से नाता लगा।

#### **光 ※ 光**

३-५५७. ग्रुभ ज्ञानमात्र त्रात्मा के त्रतिरिक्त सर्व पदार्थ

बाह्य हैं उनके कुछ भी परिणमन से न मेरा सुधार है, न मेरा विगाड़ है, मैं तो केवल विकल्पों से ही बरवाद है। रहा हूं। है सुर्लेपी! अज्ञानपटल को दूर कर, वाह्य तो वाह्य ही है, वे कभी सहयोगी तो हो नहीं सकते तब विकल्प करना व्यर्थ भार होना नहीं है क्या ?

#### **光** % 光

८-५६४. सर्व वाह्य अर्थ कुछ भी दशा को प्राप्त हो, होओ-उसकी होनी से, हमें तो उसके विकल्प से रहित ही रहना है, विकल्प ही मेरे शत्रु हैं। हे शुद्धात्मन्! विकल्प (इप्टानिप्टादि चोभ) का चर्ण भर भी उद्य मत होओ।

#### **5** 5 5

५-५६७. तुम इतनी तपस्या करते हो, घर छोड़ां, विषय छोड़े, दुवारा भोजन छोड़ा, शीत उष्ण मिटाने का विशेष नाधन नहीं रखा, सब कुछ किया, किस लिये ? आत्म-स्वरूप की सिद्धि के लिये, तब क्या हुआ विचारो—सर्व विकल्प छोड़े।—शान्त होकर बैठ जाओ।

#### **5** 等 5

६-६००. अनन्त सुनिराज ऐसे मोच पधारे जो उन्हें उस जमाने में भी कोई न जानता था पर हुए वे भी अनंत सुली, वह अनंत सुख ही तुम्हारा लच्य होना चाहिये

#### [ २२० ]

त्रौर सर्व वाह्य कार्य पाप हैं, वाह्य कार्य का विकल्प पाप है।

#### 4 35 4 4 T

७-६४२. जब समस्त विकल्प रुक जाते हैं तब आत्मा में सहजभाव रह जाता है जो समस्त दुःखों से रहित है, सकल्प और विकल्प आत्मा के अनर्थ करने वाले हैं दूसरा कोई आत्मा का बाधक नहीं।

#### # 35 F

#### **新 等 乐**

६-६७१. वाह्य पदार्थ वाह्य ही रहे। मुझे उनसे कोई आशा नहीं, कोई भी पदार्थ आकुलता का ही कारण वनकर दूर दूर रहता है, न ते। शान्त करता और न अपना वनता, इसलिये आत्मस्वरूप रहे। पर का कुछ भी विकल्प मत करो।

#### 

१०-७०५. आजकल वड़ी मँहगाई का जमाना चल रहा
है चीज सभी मँहगी है।ती जा रही है अथवा पर वस्तु
सव मँहगी ही पड़ रही है, किन्तु तू ने विकल्पों का वड़ा
सस्ता बना रक्खा है। अरे! इसका फल वड़ा मँहगा
पड़ेगा, विकल्पों को छोड़, यदि विकल्प ही हो तो विकल्परहित शुद्धस्वरूप की भावना रूप ही विकल्प है।।

#### 上 等 上

११-७३०. सहजानन्द ! तू सहजानन्द है तेरे में कौनसी कम वात है जो आपे से वाहर होता अपने सहजानन्द भाव का श्रद्धान व आचरण कर, सर्व विकल्पों से मुक्त वन ।

#### **紧 ※ 紧**

१२-२१४. निर्दोष प्रतिज्ञा पालन करने पर मैंने निर्दोष प्रतिज्ञा पाली ऐसा विकल्प भी स्वभाव के विकास का वाधक है अतः जो निर्दोष प्रतिज्ञ उस विकल्प से भी दूर है वही श्रीर मोज्ञमार्गी है।

#### **5 3 5**

१३–७४८. दुख में दुखी श्रीर लौकिक सुख में सुखी रहने वाला पुरुप श्रधम हैं, दुख में भी सुखी रहने वाला पुरुप

#### [ २२२ ]

मध्यम है, दुख सुख में समान रहने वाला पुरुष उत्तम है और जा दुख सुख की कल्पना से भी रहित है वह उत्तमोत्तम है।

**第二条** 



# 

१-३५, पाप की इच्छा करना अशुभ परिणाम है-वह पुण्य का वाधक है, यह तो स्पष्ट ही वात है परन्तु पुण्य की इच्छा करना भी अशुभपरिणाम व पुण्य का बाधक है, वीतराग भाव की रुचि होते हुए भी जो शुभयोग हो जाता है वह विशिष्ट पुण्य का बंधक है, सामान्य पुण्य-वंध तो प्रायः सर्व संसारी के हो जाता।

#### **5** 35 5

२-११५. श्रिनिष्ट विषयों में अरुचि का होना इष्ट विषयों में रुचि का द्योतक हैं।

#### **当** 第

३-११८. जब त्रिलोकस्थ पदार्थ के ज्ञान की इच्छा है तब त्रिलोकज्ञाता नहीं और जब इच्छा नहीं तब त्रिलोकज्ञ होजाता।

#### 上 為 上

४-१२४. भोग की इच्छा से पुएय करने वाले के यदि पुएय

का लेश वंध भी होजाय तो पापानुबंधी पुराय होगा जिसके उदय में पापनुद्धि होकर पाप क्रमाकर नरकादि गति में जाना पड़ेगा और दुःख भोगना होगा।

#### # 35 H

५-१५०. जो अपने कार्य का फल कीर्ति, आदर, धन, ज्ञान, सुख आदि की वृद्धि चाहेगा वह निराकुल और संतुष्ट नहीं हो सकेगा।

#### # 35 #F

६-१५१. तपश्चरण करके भी मोच की अभिलाषा करना, आकुलता, तृष्णा व संसार वताया गया वहां अन्य अभि-लाषायें तो घोर अनर्थ ही समको।

#### ur as ur

७-१६०, जगत् पुराय का फल चाहता किन्तु पुराय करना नहीं चाहता और पाप का फल नहीं चाहता किन्तु पाप परिशाम चाहता व करता है।

#### **紧终紧**

=-१६३. इच्छा से पहिले संतोप नहीं अन्यथा इच्छा ही क्यों होती, इच्छा के समय भी संतोप नहीं अन्यथा संतप्त क्यों होता, इच्छा के बाद भी संतोष नहीं अन्यथा चेष्टा कर च्याकुल न होता, अतः इच्छा के पूर्व, वर्तमान व भावी तीनों रूप दुःखदाई है — इच्छा को त्यागी।

# अ 45

६-१८०. भोगे छा राग है और भोग दवा (जो दवा दे)
हैं; रोग पैदा कर दवा करने (दवाने) में रुचि करना
विवेकी पुरुष का कर्तव्य नहीं। रोग पैदा हो न हो
इससे बहकर स्वास्थ्य नहीं अतः तत्त्वज्ञान से इच्छा को
दूर करो।

#### **当** 等 出

१०-१८३. संसारभाव दुर्लच्य है! यश की चाह न करने का उपदेश देकर भी यश के चाह की पृष्टि की जा सकती हैं जा उपदेश का लच्य पर को ही बनाते वे मुग्ध हैं और जो स्वय को बनाते वे माबधान हैं।

#### 55 55 55

११-२३०. यदि सर्वसंग से रिहत होना है तो पर द्रव्य की इच्छा छोड़े। इच्छा रहते हुए वाह्य द्रव्य के त्याग का मृल्य नहीं।

#### 5 5 5

१२-२३१, इच्छा रहित पुरुप ही अडोल रहता-आतम-ध्यान में स्थिर रहता और शीघ्र ही सकल क्रिया से रहित शुद्ध आत्मा हो जाता हैं।

牙 等 牙

१३-१३६. तृष्णा के अनुकूल अर्थ आदि की प्राप्ति अनि-श्चित है अतः तृष्णा व इच्छा करना मूर्खता है।

### 斯 **等** 斯

१४-२४१, कुछ भी करने की इच्छा न रहना ही कृतकृत्य-ता है क्योंकि कृतकृत्यता का शब्दार्थ यह है -- जो करने योग्य कर चुकना-सो करने योग्य यही है---जा कुछ भी करने की इच्छा न रहना, इसलिये कृतकृत्यता का भावार्थ वही सीधा और स्पष्ट है।

### **斯 ※ 卐**

१५-३१८. जो जितना अधिक खुशामद चाहेगा या करा-वेगा उसे उतना ही परेशान होना पड़ेगा।

#### 斯 × 斯

१६-३८५. इच्छा चिणिक है, इच्छा के काल में तृप्ति नहीं, जो वात नियमविरुद्ध है वह होना नहीं इच्छा कर पाप मत कमावा । जो बात न्यायसंगत है, होना है व होगा, इच्छा कर त्राकुलित मत होत्रो, स्वरूप से च्युत होकर संसार मत बढ़ावा । इच्छा करना हर हालत में व्यर्थ है।

### **5** 5 5

१७-३८. इच्छा की पूर्ति होना या इच्छा का नाश होना

इन दोनों का एक अर्थ है सिर्फ शब्दमेद है पर यह शब्दमेद है पर यह शब्दमेद दो कन्पनायें तैयार कर देता, पूर्ति की कल्पना से अज्ञान व आकुलता की वृद्धि और नाश की कन्पना से संतोप व सुमित की वृद्धि है।

#### 5 3 5

१=-४६५. आदर, सेवा, कीर्ति, स्वादुभोजन की चाह एवं
दूसरे की आशा वे साज्ञात् विषदायें हैं, इनमें फँसा हुआ
व्यक्ति चाहे कितना ही प्रांभद हो चाहे मायाष्ट्रित के
कारण उसे लोक न पहिचान सके परन्तु वह सुखें
नहीं, पतित हैं।

#### 牙 ॐ 卐

१६-५१२. कोई पदार्थ न स्वयं इष्ट है न अनिष्ट है तुम्हारी इच्छा ही की सब सब करत्त है, जब इच्छा ही तुम्हारा विगाड़ करने वाली है तो क्या इच्छा में आये हुए स्कन्ध तुम्हारा सुधार या विगाड़ कर देंगे? नहीं, नहीं। इच्छा ही तुम्हारा अवर्थ करने वाली है।

#### **55** 55 55

२०-६२६. इच्छा करना अपनी आतमा पर अन्याय करना है जिसकी इच्छा की जाती उसका परिणमन उसके होन-हार से होता, इच्छा से मात्र अपना विगाड़ करने के

#### [ २२= ]

ग्रीर कुछ नहीं होता। कदाचित इच्छा के श्रनुकूल उसी की होनहार से कुछ हो भी जावे तो भी राग पङ्क लपेट देने के सिवाय श्रात्मा को श्रीर क्या मिल जाता ?

#### **光 ※ 光**

२१-६६४ इच्छा का न रहना ही सुख है, सुख का दूसरा उपाय तीन काल में अन्य हो नहीं सकता, यदि सुख चाहते हो तब इच्छारहित बनने के प्रयत्न में लगो; दूसरा कोई उपाय मत सोचो।

**55** 55 55



१-६६५. जीव के उद्घार का मूल कारण श्रद्धा है, श्रद्धा अपनी ठीक ही रहे फिर तो यदि कदाचित प्रवृत्ति आत्म-चरित से वाह्य भी हो तो भी सुधार होकर रहेगा।

#### **当等**

- २-६६६. निम्नांकित वातों में श्रद्धा अकाट्य होना चाहियेः— १-में अनादि अनंत हूं, शरीरादि सब पदार्थों से न्यारा हूं।
  - २-अपनी ही ज्ञानपरिणिति का कर्ता भोक्ता हूं वाह्य का नहीं।
  - ३-मेरे में जो विभाव (विषयकषाय के परिणाम) उत्पन्न होते हैं वे मेरे हो घात के लिये होते हैं, वे नैमित्तिक हैं मेरे स्वभाव नहीं हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूं।
  - ४-जब जिसकी जिस प्रकार जहाँ जो अवस्था होना है वह होकर ही रहती उसे मेटनेवाला कोई नहीं है (अतः आगामी चिन्ता करना या कोई वाञ्छा करना

#### [ २३० ]

निपट अज्ञानता है)।

#### **55 多 55**

३-१२१. रागादिक वैभाविक एवं आकुल्योत्पादक औषाधिक भाव है, इनमें हित की श्रद्धा न करो ।

#### 斯 🐉 斯

४-१२६, सम्यग्दृष्टि जिस सत्कल्पना से अहू त के स्वरूप में अहू त का सत्यश्रद्धान व ज्ञान करता है उस सकल्पना को भी अपना स्वभाव नहीं मानता, यदि उसे कोई अपना स्वरूप माने तब वह अहू त यो निज शुद्धातमा के स्वरूप पर नहीं पहुंचा।

#### **毕 ※ 牙**

५-१४६. त्राहार करता हुआ भी जे। अपने की अनाहार स्वभावी श्रद्धापूर्वक समझे वह आहार करता हुआ भी अनाहारी है।

#### **K S K**

६-४३ जगत में केवल रोने वाले ही पापी नहीं है किन्तु हँसने वाले भी पापी समिक्तिये वयोंकि जैसे उनके अरित शोक मोहनीय पान का उदय है इनके भी हास्य रित मोहनीय पाप का उदय है पुरायात्मा तो वे है जिनकी रुचि परमात्मा या निजशुद्धात्मा में है।

**5 多 5** 

७-४४. पर पदार्थ दुःख का कारण नहीं किन्तु परपदार्थ में जो आत्मबुद्धि है वह दुःख का कारण है क्योंकि जिसे हम अपना नहीं समभते नष्ट होने पर भी दुःखी नहीं होते, और नष्ट हुई भी वस्तु अपनी ही थी ऐसी श्रद्धा में में दुःखो होने लगते।

#### **光 % 光**

=-३६२. जिसे सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं वह अपनी वास्तविक अज्ञता व विज्ञता को नहीं समभ सकता, दृशा ही सगर्व वना रहता है।

#### 

६-४६६. प्राणियों को जो भो क्लेश है वह मोह परिणाम के चोम का क्लेश है आत्मा को वाहर से कोई विपदा नहीं आती किन्तु उसी के उपयोग का जो मिथ्यात्व परिणामन है वह हो मात्र आकुलता है इस तक्त्व पर श्रद्धा नहीं करने वाले अधिरे में हैं अतः उन्हें इतस्ततः अष्ट होकर चोभ मे हा पड़ा रहना पड़ता है।

#### **当等**

१०-५४५. सत्य श्रद्धान स्वयं सुख स्वरूप है, यथार्थ श्रद्धा-रूप उपयोग करो सुखी हो जावागे, चिन्ता में क्यों दैठे ? सुख का मूल उपाय यह ही है उपयोग बदल, आत्मदृष्टि कर।

#### 5 多 5

११-७५७. अज्ञानी के थाप नहीं अर्थात् अज्ञानी का न महत्त्व है न प्रतिष्ठा है न विश्वास्यता है और न कहीं उसका जमाव है। अज्ञान ही महान् दुःख है। आत्म-स्वरूप को श्रद्धापूर्वक देख कि सारा अज्ञान भाग जावेगा।

#### 55 55 55

१२-१६१. सम्यक् दृष्टि जीव के दृढ़ प्रतीति है—जो रागा-दिक भाव निश्चय से आत्मा के नहीं और पुद्गल के भी नहीं इसिल्ये रागादिभाव स्वयं असहाय होकर चील हो जाते हैं।

#### **当** 第 5

१३-=== श्रात्मश्रद्धा से विश्वित मनुष्य कितने ही उपाय करे सुख नहीं पा सकता, संसार की यातनावों से छूट नहीं सकता, कुछ भी हो पर आत्मश्रद्धा से च्युत कभी मत होश्रो।

#### 

## ५० ध्यान

१-१४३. परमात्मा पर वरत है अतः मुझे निश्चयदृष्टि से या उपादानतया संसार से पार नहीं कर सकता परन्तु परमात्मा का ध्यान तो अवश्य दोनों दृष्टि से संसार से पार कर सक्ता, क्योंकि परमात्मध्यान निजावस्था है अतः स्ववस्तु है।

#### **55** 55 55 55

२-४=०. यह मन ठाली नहीं रहता, इसके सामने तपस्त्रियों का व तप का आदर्श रखो प्रतिष्ठितों का या प्रतिष्ठा का नहीं।

#### 5 5 5

३--५७ द्र. परसम्बन्धी वात तो बड़ी रुचि से सुनते हो कभी अपना भी ध्यान करों कीन हो ? मनुष्य होने से क्या लाम लेना है या पर की चर्चा में ही जीवन गुजारना है ?

#### 当 等 出

४-६१३. जो जिस भाव में ठहरता है उसके उस भाव की

वहुत काल के लिये संतान .यन जाती है, यदि शोक का पिरणाम रहेगा तो उसका फल शोक ही शोक है और यदि पर से भिन्न ज्ञानस्वभार के ध्यान का पिरणाम रहेगा तो इसका फल ज्ञान स्वभाव रूप पिरणमान ही है, ज्ञानरूप परिणमान ही परमार्थ सुख है। दोनों ही वातें याने शोक और आत्मा सुख ध्यान से ही मिल जाते हैं अब किसमें आदर करना है ठीक निर्णय कर लो। श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है—

इतिश्चन्तामि शिर्दिच्यः इतः पिएयाक खएडकम् । ध्यानेन चेदुमे लभ्ये क्याद्रियन्ताम् विवेकिनः ॥

#### **当等**

प-६७५. रोज रोज पुराना काम करता हुआ भी नया नया काम मानता चला जाता है, मृत्यु किसी भी समय आ सकती इसका १मिनट भी ध्यान नहीं करता। अरे! अपना वह चित्र तो चित्त में लैंच कि मैं तो किसी गति में चला गया और इस शरीर को लोग ठठरी पर रखकर लिये जा रहे हैं, मरघट में पहुंच कर जलाने वाले हैं, और जलाकर लौट गये हैं।

#### **5 5 5**

६-६=१. ज्ञानोपयोग के सिवाय अन्य कोई तुम्हारा सहाय

नहीं श्रतः सर्वदा इस ज्ञाने पयोग का ही ध्यान रखी।

७-६६२. शुद्धातमा के श्रितिरिक्त अन्य विषय के चिन्तवन करने की कपाय पाप का उद्य हैं श्रीर यह परम्परा महाक्लेशगर्त का कारण है इसलिये अन्य चिन्तवन से उपयोग निवृत्त करो इससे शान्ति का मार्ग अवश्य प्राप्त होगा।

#### 5 等 5

=-७१६. त्राज ता० १-२-५१ के प्रातः श्री बड़े वर्णी जो त्र० चाँ मल जो, चु० संभवसागर जी त्र० नन्हें मल जी त्रादि के साथ पर्यटन का गया तन श्री बड़े वर्णी जो ने त्रपना गत रात्रि का स्वप्न सुनाया "मनोहर को हिनरूप में देखा विल्कुल शान्त सौम्य...सौम्यसुद्रा से कायोत्सर्ग खड़े हुए, तन मेने (बड़े वर्णी जी ने) पूछा कि लजा परीपद जीत ली ? तन बोला कि दिगम्बर हुये फिर लजा की क्या वात" इस स्वप्न को सुन कर मेरे मन यही भावना रही कि क्य महाराज जी का यह स्वप्न पूरा हो।

#### 5 多 5

६-७७२. परमात्मस्वरूप एंक है और वह है ज्ञायक भाव इसकी ही उपासना च्रुपभदेव, महाबीर स्वामी, रामचन्द्र जी यादि अनेक नामों के आश्रय सेकी जाती हैं। ध्यान में स्वरूप विरुद्ध नहीं होना चाहिये।

#### 

१०-७७३. वह ज्ञायक भावमय परमातमा सबका है सब में है उसके अनुभव के लिये तरसोगे, मचलोगे, उसी का ध्यान रखोगे तो उसका दर्शन अवश्य होगा।

#### **H** & **H**

११-७७४. इच्छानों से चित्त अस्थिर होता, अस्थिर चित्त
में शुद्धात्मा का ध्यान अनुभव नहीं हो सकता अतः
परम-आत्मा के अवलोकन के अर्थ इच्छानों की हटा
दो; अरे ! फिर बतावो तो सही इच्छा किसकी करते
हो ? क्या तेरा है ?

#### 4F 25 4F

१२-२६३-नीच विचारों को स्थान मत दो अन्यथा यही विचार कुष्यान का रूप लेकर अपने अनुरूप प्रवृत्ति करा के तुम्हें भ्रष्ट पतित व दुःखी कर देंगे।

#### 45 sp 15

१३-५६. परमात्मा के स्मरण में या निज शुद्धात्मा के स्मरण में ध्यान तो शुद्ध द्रव्य का है पर एक परा कि है एक स्वापेत हैं।

#### 斯. 為 斯

## 

१-६७=. मनुष्य का धन संयम है, संयम से ही मानव धीर, गम्भीर व निःशल्य वनता है।

#### 品 黎 卍

२-६७६. संयमी ही सुखी है, संयम दोनों प्रकार का हो १-इन्द्रियसंयम, २-प्राणसंयम । दोनों प्रकार के संयम अहिंसा ही तो हैं, अहिंसा से प्राणो सत्य विजय प्राप्त करता है, विलम्ब तो जरूर होता है पर निरुग्म निर-विध सुख प्राप्त करता है।

#### **55** 55 55

३-५१३. ये पांचों इन्द्रियां बहिम्र खि है, ये ज्ञान और सुख नहीं पैदा कर सकते, ज्ञान और ६ख अन्तः (श्रात्मा) का गुण है सो इन्द्रियां अन्तम् ख हैं नहीं अतः नि-श्चित है - ज्ञान और सुख के लिये इन्द्रियनिरोध आव-श्यक हैं।

#### **当等**

४-७८६. इन्द्रियों को वश किये बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, असंयम में तो अनादिकाल व्यतीत किया, सब भवों में मिलता रहा, मनुष्य क्यों हुए ?

#### 5 35 5

५-=४२. संयम रतन पाने के लिये वाह्य वस्तु की क्या आवश्यकता निजज्ञान समुद्र में गोता लगावो और संयम रतन पा ला।

#### 光 卷 光

६-८४८. रागादि से दृर रहकर आत्मा में संयमित रहना संयम है, जब तक संयम न हो वाह्यव्रत पालना घोखा है।

#### **H S H**

७-८६२. इन्द्रिय संयम सर्वे वर्तो का मूल है, जिसकी इन्द्रिय वश नहीं उसका वाह्यवत सब निष्फल है तथा वह शान्ति भी नहीं पा सकता।

#### 4 35 H

=- ३४७. त्रत लोने के बाद त्रत का पूर्ण पालन करो यदि परिणाम घट जावे तत्र त्रत में कमी मत करो किन्तु परिणाम घटाने में कारणभूत संकल्प विकल्प को नष्ट करने का यत्न करो।

#### 

६-६१३. हम लोगों को क्या किसी ने बड़े रहने का, रीय जमाने का, सबसे विनय कराने का, कपायों को बहाकर भी उन्नत और मुखी रहने का पड़ा लिख दिया है? अरे! तुम्हारे शिर मृत्यु महरा रही उसे ता देखा। जल्दी ही इस मनुष्य जन्म से हे आत्मन्! अपना सत्य स्वार्थ निकाली अर्थात् हर प्रकार से संयमी होकर सदा को आत्मा में संयत रहने का उपाय बना लो।

#### 



## 

१-५१६. मोह राग द्वेष से रहित होना तथा ज्ञान का सहज परिणमन होना ही आतम जागृति है, इस ही अवस्था का नाम पूर्ण अहिंसा है इसके फल स्त्ररूप अन्य आत्माओं को उसके निमित्त से वाधा नहीं होती इस लिये यह सुसिद्ध है कि आत्माय सुख पाना अहिंसा का अन्तरङ्ग फल है और अन्य जीवों को बाधा न होना अहिंसा का वहिरंग फल है, आत्मा का स्वभाव अहिंसक है, स्वभाव पाने का उपाय अहिंसा है स्वभावरत हो जाने की दशा अहिंसा है, इसे ही ध्येय बनाओ।

#### 平 端 吳

२-५२०, संसार में जितने द्रव्य हैं वे अपने अपने स्वरूप में ही परिणमने करते हैं, दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय में नहीं परिणमते, न उनके स्वरूप का विगाड़ करते अतः इस वस्तु स्वातन्त्र्य की हिन्ट में उपादान तथा पर का स्वरूप न विगाड़ने के कारण सारा जगत अहिंसामय है परन्तु इससे विपरीत हिन्ट होने पर हिन्ट करने वाला ही अशान्त और विपन्न हो जाता है। अजीव पदार्थ का

### कोई विगाड़ नहीं होता।

#### 5 5 5

३-५२३ संसरणशील आतमा काम, क्रोध, मान, माया, तृप्णा, मात्सर्य आदि विकारों से स्वयं आकुलित वनकर शान्ति का वात कर स्वयं हिंसक वनरहे हैं और उन्हीं कपायों की वेदना न सह सकने के कारण जो उनकी प्रवृत्ति होती है उससे अन्य जीवों को वाधा उत्पन्न होने के कारण व्यवहार में भी हिंसक वन रहे हैं इस हिंसा से स्वयं का महान् अकल्याण है अतः सुख चाहते हो तो परमार्थ अहिंसा का आश्रय लो ।

#### 5 5 5

४-=०= सम्प्रदाय के नाम ही ऋहिंसा तत्त्व को सिद्ध करते हैं फिर भी सम्प्रदाय के नाम पर हिंसा की जावे तो महाऋंधेर हैं। जैसे—हिंदू=हिं—हिंसा से दृ—दूर सिक्ख (शिप्प)=आत्मतत्त्व सिखाये जाने योग्य। ईसाई (ईशाई)=आत्मतत्त्व के ईशपन (मालिकाई) का उद्योगी। जैन-हिंसादिक भाव को जीतने का उद्यमी। मुसलमान मुसले ईमान=सत्यतत्त्व का दृढ़बती। पार्श्वी (पारसी) पार्श्व-पासवाली वस्तु वह है आत्मज्योति जो कि

र्ज्याहंसामय है उसे माननेवाला त्र्यादि ।

#### H & H

५-८०६ यह संसार तो काजल की कोठरी है उसकी कालिमा से वचने का उपाय बस एक यह है-अहिंसा-मय आत्मतत्त्व का दर्शन और आचरण।

#### **新 ※ 第**

६-७६०, त्रात्मन् ! ऐसा कौनसा कार्य अटका है जिसके लिये दूसरों को सताना पड़े, तेरा कार्य तो ज्ञानमात्र बने रहना है।

#### **第二条**

७-७६ द्र कोधादि कषाय ही हिंसा है, इनके मेटने का एक उपाय यह भी है—''जब तेरे कोधादि कषाय हों तब उन्हें वाहर व्यक्त न करो यद्यपि भीतर कुछ भी रोकना वुरा है तथापि जब वे होते हैं तब क्या करें ? — बाहर व्यक्त होने पर प्रायः कषाय की संतित हो जाती है और अनेक विवाद व कलह उत्पन्न हो जाते हैं तथा जो कषाय आगयां जिसे कि व्यक्त न होने दिया उसे, अपने अहिंसकं स्वभाव को लच्य में रख कर शीघ्र हटा दो" इस उपाय को अपने जीवन में सदा करते रहो, क्योंकि अहिंसा ही सर्वोच्च सुख का उपाय व स्वरूप है।

#### **当** 第

८-१०२ प्राणीमात्र की ऋहिंसा का भाव न रह कर केवल किसी समाज की, जाति की, देश की, मनुष्यमात्र ऋदि की ऋहिंसा व दया का भाव रखना भी एक व्यामोह का फल है, वह व्यामोही भी वास्तविक तत्त्वज्ञान से दूर है, तत्त्वज्ञान पूर्ण ऋहिंसा लच्य कराता है।

#### **事 ※ 事**

६-६०३ अहिंसा से ही आत्मा सत्य सुखी हो सकता अपनी शक्ति को न छुपां कर अहिंसा की साधना में प्रयत्न करो । सब से पहिले तत्त्व ज्ञानी बनो फिर इन्द्रिय संयम पालो और कपायों से दूर रहने का प्रयत्न करो ।

#### **光 % 光**

१०-६०६. अहिंसा ही धर्म है उसके परिशामन से ही आतमा सुखी हो सकता, अहिंसा से दूर रहने में ही इतना संसार व्यतीत हुआ और आपदायें पाई। अहिंसा है—आतमा के सहज स्वभाव का विकास।

#### 55 55

११-६१६, हिंसा करनेवाला भी तो मरता ही है, वह किस की हिंसा करता है ? वह प्राणी दो दिन पहिले शरीर छोड़ गया, जो हिंसा कर रहा वह दो दिन वाद मरा; मरना तो उसे भी पड़ता परन्तु हिंसक अपने मरण का कुछ ध्यान ही नहीं करता; तत्त्व से देखो —तो हिंसक तो जीवित ही बुरी तरह मरता जा रहा है ।

#### 5 多 5

१२-६१७ विल करने वालों की भी अज्ञानता और क्रूरता का ठिकाना ही क्या ? ओह !! बेचारे तत्त्वज्ञान से कोसों दूर हैं अतः महा गरीव हैं और खुद ही अपने आप संसार, महापाप, महाक्लेश व दुर्गतियों के गड्ड़े में गिर रहे हैं अतः घोर अधेरे में हैं, आह ! इनके मन में या जीम पर यह बात नहीं आती क्या ? कि जैसा अपना जी तैसां सबका जी । हे भगवन् ! इनको सुमित प्राप्त हो ...सबका ...भला हो ।

#### 5 35 5



## ५२ सहजपरिण्ति है

?-३७४ जो तुमने पूर्व पुण्य उपार्जित किया उसके चिणक उद्य का फल वेभव या पूछताछ है, स्वाधीन चीज नहीं उसके निमित्त से जायमान सुख तृष्णा कर भरा है इसमें क्या मग्न होना अपने सहज सुख निधि का ध्यान कर रागद्वेप को हटावो ताकि नवीन वन्धन न हो।

#### 

२-४७२, मनोहर कह्कर संवोधना अत्र अटपटा सा लगता जब में न मनोहर शब्द रूप हूं न मनोहर बुद्धि रूप हूँ तब परमार्थ समकाने के अवसर में उपचरित का सांस्कर्य-हेतुक प्रयोग करना वेजोल बात है तू तो अपने को सहज स्वभावमय देख।

#### 出 ※ 出

३-३८७, व्यवहारी, वर्ष के प्रथम दिन को नूतन दिन कहते हैं, वस्तुतः तो वही नूतन दिन है जब पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो ख्रीर बाह्य परिएति मिटकर सहज परिगाति हो ऐसा दिन पाने पर आतमा की अभूतपूर्व जागृति होती है।

#### 

४-७४३, मन वचन काय के प्रयत्न को रोक कर आत्मा की सहज स्थिति का जो अनुभव होता है उसमें महान् आनन्द है, परन्तु जिन्हें इस आनन्द का अनुभव नहीं वे ही विषयों की सेवा में आनन्द की श्रद्धा करते हैं।

#### 

५-७७७ जिस का उपयोग शुद्धातमा की श्रीर लग गया है उसका संसार विकार श्रवश्य दूर होगा श्रीर वह श्रनन्त सुख पावेगा।

#### 品 35 年 /

६-७७६ , आत्मन् ! क्या तूने शुद्धात्मस्थिति को उत्तम मंगल शरण समस पाया या नहीं ? यदि समस लिया तब वेड़ा पार है। समस चुकने की परीचा का लच्चण एक यह भी है जो ''यह न हुआ वह न हुआ'' यह विकल्प नहीं रहना चाहिये।

#### **45** 35 45 .

७-२२७ (वर्तमान परिणाम को लच्य में रखकर बार बार सोचो) मेरा यह स्वभाव नहीं--मेरा यह स्वभाव

#### नहीं।

#### 5 5 5

=- १०६ मेरी सहज परिणित ही अमृत है, जो दूसरे के आश्रय से बात हो उसकी क्या इज्जत १ में स्वयं ही सुखपूर्ण हूँ। मेरा अपने आप जो हो सो ही हो क्योंकि में स्वयं सत् हूँ रिचत हूँ अविनाशी हूँ। आशा का क्लेश ही क्यों हो।

#### 5 3 5

६-६१०, परिश्रम करके क्लेश बटोरते ? कितनी मूढ़ता है ! "परिश्रम और क्लेश भी !! देानों को मिटाबो, शान्त होओ, सहज परिगत होओ; जगद धोखा है, सर्व भिन्न हैं, तू तो अकेला ही हैं।

#### **光** 第



### हुरस्यस्यस्यस्य तृ तृ प्रप्त-स्वरूप हुरस्यस्यस्यस्यस्यस्य

१-५. विभाव केवल एक पदार्थ (अबद्ध) रहने में नहीं, दुःख भी केवल आत्मा में नहीं, दूसरी वस्तु के सम्बन्ध से दुःख होता और दूसरे का पर्यायवाची शब्द द्वन्द्व है तभी तो लोकों ने दुःख का नाम द्वन्द्व (दन्द) ही रख दिया।

#### 45 ex 45

२-७. प्रत्येक मोही जीव अपने खुख को चाहते हैं, दूसरों को या दूसरों के खुख को चाहना भी अपने खुख के लिये हैं, यह मुझे चाहता है ऐसा मानना भूल है। सर्व वस्तु की किया अपनी अवस्था की प्राप्ति के लिये हैं।

#### 紧 类

३-१४. दूसरे से वात करते समय अपनो व उनकी अनंत-शक्ति का स्मरण करते रहो।

#### **斯 ※ 斯**

४-८. अनेकांत में धर्म स्वभाव गुण क्रिया आदि विविध हैं तो अपेचा भी विविध है, विरुद्ध अनेक धर्म की 'अपेचा' एक मानने में अनेकांत का विनाश है, अपेदायें अनेक मानने में नहीं क्योंकि वह तो वस्तुस्वभाव है।

#### **生 % 年**

५-११६. त्रात्मस्वरूप में न किसो वस्तु का संयोग है श्रीर न वियोग है फिर कहाँ हुई किया जाय श्रीर कहां खेट किया जाय।

#### **5** 5 5 5

६-१५५. कल्पना जाल हा संसार है अतः वस्तुस्वरूप को लच्य में रखकर कल्पनाओं को मिटावो ।

#### 

७-१७४. रे विधि ! मेरे साथ अनादिकाल से रहने पर भी तू थोड़ा सा भी मेरा स्वरूप ग्रहण कर लेने का लाभ नहीं ले पाया फिर साथ क्यों रहता ?। शायद तू यह सीचे कि साथ छोड़ने में कुछ हानि उठाना पड़े तो सुन जिसके ज्ञान में विश्व की यथार्थ व्यवस्था है ऐसे भग-वान् सर्वज देव की आज्ञा है जो तेरा स्वरूप त्रिकाल में नष्ट न होगा चाहे साथ रह या न रह।

#### 5 5 5

=-२२१. पदार्थ चाहे भृत हो या भविष्यत्, पर उनका आकार (ग्रहण=जानना) तो केवलज्ञान में विद्यमान

## रहता तथापि वह ज्ञान चेतन्य चमत्कार मात्र है।

8-२=8. जैनधर्म है मो सत्य धर्म है यह तो पत्तगत बात है किन्तु जो सत्यधर्म है वह मोहादि शत्रुवां के जीतने वाले (जिन) मगवान के द्वारा प्रकाशित धर्म है यह निष्पत्त बात हैं।

#### **55 多** 55

१०-४६२. कोई लोग सोचते हैं कि एक ब्रग्न में से ये कण निकलते हैं तब ये प्रश्न उठने अवश्यंभावी हैं कि क्यों निकले १ इच्छा क्यों हुई आदि।

#### **5** 多 5

११-४६३. एक अलंड द्रव्य के कुछ प्रदेश शुद्ध और कुछ अशुद्ध हों यह नहीं हो सकता, जहां कोई शुद्ध और कोई अशुद्ध दिखे वहां अनेक द्रव्य ही समसना।

१२-४६४. सर्व जीवात्मा यदि एक ब्रह्म के आंश है तब अंशों की करत्त से ब्रह्म को ही दुखी होना चाहिये यदि खुद दुखी है तब क्या खुद के दुः च दूर करने में वह शक्तिहोन है ? यदि है तब लोकवत् महत्त्व हीन हो गया।

#### **5** 多 5

१३-४६५. तास्विक वात यह है— जब यह आत्मा इष्टानि
प्रादि विकल्पां को त्याग करके निर्विकल्प ज्ञानमात्र हो

जाना है तब उपाधि रहित परिणाति के कारण समस्त

निर्विकल्प आत्माओं का सदश अभेद्रूप परिमणमन

हो जाता है अतः जात्या एक है, पूर्ण सदश होने पर

भी आधार भिन्न भिन्न है पर वहां तो एक । ब्रह्म से भी

बद्दर बात है जो उन्हें तो ये भी भेद अनुभृत नहीं
होता।

#### **55** 55 55

१४-४७१. सोची — जो द्रव्य है उसका घंटे बाद, कल व श्रांर कभी कुछ 'परिणमन तो होगा ही; होगा उस द्रव्य की स्वतन्त्रवृत्ति से पर होगा तो श्रवश्य ! श्रवः जो होगा उसे कोई निर्मल निर्विकल्प श्रात्मा जाने तव उसमें द्रव्य को श्राधीनपना क्या श्राया ? स्योंद्य का समय जान लेने से क्या उदय के लिये सूर्य परतन्त्र होजाता ? या सूर्य का व्यापार रुक जाता ?

#### 

१५-४६६. इन्छ लोग कहते हैं—िक जैसे समुद्र से वब्ला या पृथ्वी से पेड़ निकलता इसी तरह एक ब्रह्म से ये

सब जीव निकले। प्रथम तो दृष्टान्त विरुद्ध है क्योंकि अनेक विन्दुओं का संघात समुद्र है और पृथ्वी पेड़ के परमाणु अनेक द्रव्य हैं खैर! वे पृष्टव्य हैं-कि हम सब जींब, द्रव्य हैं या पर्याय ? यदि द्रव्य हैं तब तो यह विज्ञान का नियम है कि किसी द्रव्य से कोई द्रव्य पैदा नहीं होता, सर्व द्रव्य स्वतः अनादि सत् हैं। यदि हम सब पर्याय हैं तो क्या एक ब्रह्म की हैं या अपने अपने ब्रह्म की ? यदि एक ब्रह्म की पर्याय हैं तब तो पर्याय का असर द्रव्य में होता सो अनेक प्रकार के सुख, दुःख, राग, द्रेष रूप अनंत अनपेत्तित विरुद्ध पर्यायें एक द्रव्य में एक साथ कैसे हो सकती हैं; खैर ! मान भी लिया जावे तो हमारे सुख दुःख का असर अनुभव एक ब्रह्म को ही होना चाहिये हमको नहीं, और ऐसा होने पर वही दुखी होवे हम लोग क्यों दुखी हो रहे हैं तथा जो दुखी होता वह ईश्वर नहीं। यदि हम लोग अपने अपने द्रव्य के पर्याय हैं तो सिद्ध होगया कि जगत् अनंत द्रव्यों को समुदाय है श्रीर प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय से परिणत हो रहा है अतः सब के त्राधार स्वयं ही सब हैं; किसी एक पदार्थ से ये जीव

नहीं निकले; अपनी सची श्रद्धा करो नहीं तो सारे वेद पुराण आदि पड़कर भी स्वतन्त्रता, शान्ति व सुख एवं पवित्रता न पा सकोगे।

**当等** 



१-६१. यदि सत्समागम न मिले तथ एकान्त में रहना ही श्रेष्ठ है परन्तु असत्युरुषों का समागम ठोक नहीं।

#### **55** 55 55

२-६२. एकान्त निवास के अभिलािषयों को दृढ़ भेदिविज्ञानी होना चाहिये अन्यथा वहां पतित भी हो सकता।

#### **听 ※ 听**

३-६६. में अत्यन्त भूल कर गया जो पूज्य बाबा जी (बड़े वर्णी जो) का समागम छोड़कर यत्र तत्र अमण कर रहा हूं यद्यपि प्रत्यः सर्वत्र साधमी माइयों का समागम अच्छा है किन्तु विद्वान् व चारित्रवान् त्यागिष्ठरुषों के साचात् उपदेश मिलन का साधन न होने से यत्र तत्र शान्ति नहीं रह पाती अब शीख़ हो ऐसे समागम का उद्यम करना ठीक है।

#### 55 等 55

४-२७०. सत्समागम मिलना अतिदुर्लभ है यदि कदाचित्

मिल जाय तो उसका वंना रहना अति कठिन है, वयोंकि सभी पुरुपों का विचार प्रतिकूल घटना घटते ही अस्थिर हो जाता है।

#### **5** 3 5

५-३१७. रे मनोहर ! वयोशृद्ध संयमशृद्ध ज्ञानशृद्ध के निकट रहने का लच्य रखो, उनका समागम गुण विकास का वातावरण है।

#### **5** 第 5

६-३३६. सत्संग करो, सत्पुरुप वही है जो संसार, शरीर है। श्रीर भोगों से विरक्त हो श्रीर पवित्र आत्मा जिसके लिये आदर्श हो।

#### **5 3 5**

७-४५८. मुमुन्तु पुरुष जब तक अपने से विशेष पुरुष मिले उसके समागम और आज्ञा में रहे।

#### 55 55 55

=-७५६. सिर्फ अनुमान और सन्देह के आधार पर या दूरे पुरुपों के कहने पर ही उत्तम पुरुपों से नहीं हटना चाहिये।

#### 

६-७=०. जत्र तक समाधिभाव नहीं हुआ-सत्संग कभी

मत छोड़ो, सत्पुरुप वही है जो मिथ्याविश्वास व कषाय से दृग रहते हैं।

#### F & F

१०-=२२. सज्जन पुरुषों के सङ्ग से पाप बुद्धि नष्ट होकर पुरुष परिणाम बन जाता है; जैसे लोहा पारस पाषाण के सङ्ग से सुवर्ण बन जाता है, सत्सङ्ग का आदर करो।

#### 好 ※ 好

११-४०४. मनोहर ! तुम जिस सहबास में रहो — तुम्हारा व सभी का यह सहवासिसद्धान्त होना चाहिये — जिस की जब तक इच्छा हो तब तक साथ रहे, जब इच्छा न हो चला जावे जब इच्छा हो आजावे, इसी तरह तुम्हारी जब इच्छा हो जावो और आवो । संकोच, अन्वेषण चिन्ता और समालोचना की आवश्यकता न रहे।

#### **H 35 H**

१२-८४. सारा दुःख तो विकल्पों का ही है, विकल्प न हों तो सुख है, विकल्प तब न हों जब कषाय न हो, कषाय तब न हो जब तत्त्वज्ञान हो, तत्त्वज्ञान तब हो जब तत्त्वज्ञानी का संग पाये इसिलये सत्संग का उपक्रम करते रहो।

**当然** 

## १६ चर्या १६ चर्या

१-२६. स्वाध्याय, ध्यान, पटन पाठन आदि कार्यों में समय विताते ही रहो; वेकार वैठे रहने में दुष्कल्पना का उद्भव होने लगता।

#### 生 % 生

२-७६. स्वाध्याय ध्यान, भक्ति करने की इच्छा करने वाले पुरुषों को ऊनोट्र तप करना चाहिये।

#### 

३-७७. असंयम, भोगासिक व करने योग्य कार्य को स्वयं न करने से तन मन धन तीनों की वरवादी है।

#### 

४-१४=. मधुमांसरिहत, रसापेचारिहत अपनी अप्रयोजकता से निर्मित भिचाचर्या से दिन में ऊनोदर एक वार किया गया आहार ही योग्य आहार है; विरक्त गृहस्थों को भी ऐसा ही आहार करना चाहिये केवल भिचाचर्या का उन्हें आदेश नहीं इसलिये जो अनायास भोज्य आहार प्राप्त हो उसे भोजन के समय मौनपूर्वक किसी वस्तु की चाह का संकेत न करके ग्रहण कर लेना चाहिये।

प्र-१८४. शास्त्रसमा में जो शब्द निकलते हैं वैसे शब्द यदि एकान्त में अपने प्रति निकल जाँय तब तो ज्ञानी है अन्यथा ग्रामोफोन हैं।

**斯 ※ 5** 

६-१८७. प्रभो ! यदि परोपकारिया संस्था या सभा का काम लेता हूं तो चिन्तातुर हो जाता और सोच होता कि ये तो तेरा स्वभाव नहीं क्यों भार लादते ? यदि छोड़ता हूं तब अशुभ विकल्प होने की संभावना है तब उससे निवृत्त होने के अर्थ शुभ आश्रय पाने को तड़-फड़ाता, भगवन ! यह कैसा खेल है — कैसा नाच है। क्या होनहार है ? मैं तो अपना भविष्य आपके ज्ञान को सौंप चुका अब तो आप हो प्रमाण हैं।

#### **4 35 45**

७-१८८. क्या यह मोठी वेदना है...या संसार का नाच है ? या सरागसम्यग्दृष्टि को लीला है ? भगवन् ! मैं तो अत्यन्त छद्मस्थ हूं क्या जान् ! मैं तो विकल्पों के परिश्रम से थक गया हूं, आप को शरण में आराम चाहता हूं। द्र-२०२ मनोहर! तुम्हें तो प्रत्येक पदार्थ या अवस्था से गुण ग्रहण करने की ही आदत डालना चाहिये।

#### **当等**

६-२२ ८ जो कुछ पढ़ा, पढ़ाया, सुना, सुनाया, उसे स्वयं के अर्थ रचनात्मक नहीं किया तो उस से लाभ नहीं प्रत्युत हानि है क्योंकि इस सफाई से चेतने का अवसर नहीं मिलता और यदि अधर्म की पुष्टियों में ज्ञान को सहकारी बनाया तब कौन रचक होगा ?

#### **55** 55

१०-२६१ सम्यक् प्रश्नि करने में यदि लोकहास्य का भय है तब यह सम्यक्त्व का ऋतिचार है अतः लोक-हास्य का भय मत करो जो उत्तम जचै सो करो।

#### **5** 5 5 5

११-३२६ स्वात्मद्दि, परमात्मस्मरण, शास्त्राभ्यास, दोपवादसौन, सद्वृत्तकथा, प्रियहितवचनालाप सत्संगम इस प्रकार कम से पुरुपार्थ करो अर्थात् पूर्व पूर्व की ओर वढ़ो यदि पूर्व में शिथिल हो जाओ या थक जावो तव उत्तर का आश्रय लो। सर्व प्रथम स्वात्मद्दिष्ट इसलिये हैं कि वह सर्वीपरि हैं, सत्संग अन्त में इसलिये हैं कि इससे भी चूक जाने पर कल्याण की आशा नहीं।

१२-३४८ सदा किसी के साथ रहने या किसी को साथ रखने का नियमवद्ध वचन नहीं देना क्योंकि परिणाम परिवर्तनशील होते हैं।

#### **光 等 光**

१३-३६६ ऐसी चेष्टा मत करो जिसमें तुम्हारा श्रहंकार प्रतीत हो या दूसरों को क्लेश उत्पन्न हो।

#### 55 55 55

१४-३६१, त्रपनी दृष्टि का सदुपयोग कर अर्थात दृष्टिविषय देवता, शास्त्र, साधर्मी आदि धर्ममूल को ही बना, अन्यत्र दृष्टि मत कर ।

#### **55** 55

१५-३६६. वैसे तो सभी इन्द्रियज्ञान समता का प्रायः वाधक है किन्तु आंख द्वारा अवलोकन अधिक वाधक है अतः नेत्रोपयोग निजचर्या में ही करो, यथा लिखने में, पढ़ने में, चलने में, उठने बैठने में, चीज उठाने रखने में, दर्शन में, पूजन में, बंदन में, वैयावृत्य में, भोजन में, धर्मात्मावों से वार्तालाप करने में, दुखियों को समकाने में, नित्यिकया में।

#### 五 彩 五

१६-४०५ विशिष्ट आपत्ति, व्याधि व प्रोग्राम के अतिरिक्त

### श्रपनी श्रहोरात्रचर्या ऐसी बनाबो व तदनुसार चलने का प्रयत्न करो ।

55 等 55

| कब से              | फन तक                               | कार्य                                 | विशेष                                        |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| प्रातः ४ वजे<br>सं | मुर्येदिय के<br>१ घंटा पूर्वे<br>तक | श्राध्यात्मिक स्वाध्याय<br>-          | मौन                                          |
| तत्पश्चात्         | !<br>  १ घन्टा <sub> </sub>         | <b>सामा</b> चिक                       | मीन                                          |
| तत्पश्चान्         | १५ मिनट                             | <b>श्रात्मकीर्ताना</b> दि             |                                              |
| तत्पश्चान्         | ्री। घंटा<br>दिन चढ़ेतक             | शोचनिवृत्ति, श्रासन, स्नान,<br>वन्दना | मीन -                                        |
| नत्परचान्          | १४ मिनट                             | धार्मिक भजनश्रवण, भक्ति               | मौन                                          |
| तत्पश्चात्         | ४५ मिनट                             | ,<br>प्रवचन                           |                                              |
| तत्पश्चात्         | १५ मिनट                             | घार्मिक भजन श्रनण                     | मौन                                          |
| तत्पश्चात          | ४४ मिनट                             | तस्त्रचर्चा व समाज सेत्रा             |                                              |
| नत्पश्चात्         | १ घंटा                              | संभावित श्राहार चर्या                 | मौन-(झाहा<br>रोपरान्त<br>१४ मि०<br>बोल सकना) |

| तत्पश्चात्   |               | बसतिकागमन, विश्राम व            | मौन     |
|--------------|---------------|---------------------------------|---------|
|              | तक            | अवशिष्ट आध्यात्मिक स्वाध्याय    |         |
| ११॥ बजे सं   | १२॥ वजे<br>तक | ्सामायिक -                      | मौन     |
| १२॥ बजे से   | २ वजे तक      | लेखन                            | मौन     |
| २ बजे से     | ३ बजे तक      | दार्शनिक स्वाध्याय              | मौन     |
| ३ वजे से     | ४ वजे तक      | सेद्धान्तिक स्वाध्याय           | मौन     |
| ४ बजे से     | ४॥। बजेतक     | श्रध्ययन श्रध्यापन              |         |
| शा। बजे से   | 1 -           | यदि समय हो तब चारित्र           | मौन     |
|              | सूर्यास्तकाल  | 1                               | (प्रवचन |
|              | से ४४ मिनट    | स्वाध्याय तथा पारस्परिक प्रवचन  | श्रमीन) |
|              | पूब तक        |                                 | \       |
| तत्परचात्    | ४५ मिनट       | विश्राम तथा विकल्प होने         |         |
|              |               | पर देश सेवा                     |         |
| तत्पश्चात्   | १ घंटा        | सामायिक                         | मौन     |
| तत्पश्चान्   | प्रबने रात्रि | चारित्र चारित्र सम्बन्धी प्रन्थ | मौन     |
|              | तक            | तथा अन्य प्रन्थों का स्वाध्याय  |         |
| -            |               | या मनन                          |         |
| द बजे रात्रि | ८॥ वजे        | घार्मिक वार्तालाप या शास्त्र    |         |
| •            | रात्रि तक     | सभा                             |         |
|              | ,             | · <del>-</del> -                |         |

≈III बजे से ध बजे तक। तत्त्वचिन्तन, भक्ति ६ वजे से , ४ वजे तक विश्राम च शयन

मौन

#### **斯 ※ 斯**

१७-४०५B प्रयाण में प्रयाण से कुछ समय पहिले से लेकर प्रयाण के कुछ समय पश्चात् तक, व किसी विशिष्ट त्रायोजन में पहिले से कुछ वोलना रख लेने पर, किसी के समाधिमरण में या किसी पर विशेष श्रापत्ति होने पर इच्छानुसार बोल सकना।

#### 5 等

१=-२५२४ साधनशृत्य चंत्र में वोमार होने पर व गुरु के पास जाने में, तीर्थयात्रा में, किसी के समाधिमरण में, तथा चातुर्मास को छोड़ कर माह में १ बार जाने में, देशविप्तव के अवसर में अपाशविक वाडन के अतिरिक्त कभी सवारी न लेना।

#### 

१६-२५२B. धार्मिकसंकट के समय, व परिग्रहत्यागियां को, व पैसा रखने वाले अन्यसाधर्मियों को १ माह में १ वार, स्वयंपत्र दे सकने के अतिरिक्त जवाब के लिये लिफाफा कार्ड आदि आने पर ही जवाब देने का यदि विकल्प हो तब जवाब देना ।

#### **5 35 5**

२०-४१०, गृहरत श्रावकों का दान पूजा प्रधान कार्य है गृहत्यागिपुरुषों का तप ध्यान भक्ति स्वाध्याय प्रधान कार्य हैं अपने कर्तव्यमें लगे रहो अवश्य सफल होस्रोगे।

#### . **5** 35 **5**

२१-४२७ श्री बाहुबलिजी स्वामी के दर्शन कर परमसंतोष भया इनके दर्शनके बाद त्र्याज दुनियां में किसी भी वस्तु के देखने की तृष्णा नहीं रही । मनोहर ! तुम बाहुबलि के दर्शन के प्रसाद से निम्नलिखित २ बातों पर विशेष ध्यान देना--

> १-अपने विचार के प्रतिकूल दूसरों की परिणति देख कर संक्लेश मत करो, तुम्हारी ही परिणति तुम्हारे आधीन है।

> २-शुद्धि की विधि वताने के अतिरिक्त कभी भी भोजन कथा मत करो।

#### 5 35 5

२२-४२६ तुम्हारे नाम से यदि कोई कहीं सामाजिक संस्था खोली जावे तब वहां कभी डेरा नहीं डाल देना

#### क्यों कि वह राग का साधन हो सकता।

#### 出 & 卐

२३-२३= परिचय बढ़ाना शांतिमार्ग नही अतः किसी से विशेष इत्तमत पूछो और न अधिक समय तक एक स्थान पर रहो, परस्थितित्रश यदि एक स्थान पर रहने का'प्रसंग आवे तो अपने ध्यान, स्वाध्याय जताचरण से विशेष प्रयोजन रखो हाँ सार्वजिनिक शास्त्र प्रवचन एक बार करते रहो जिससे स्वदृष्टि निर्मल हो और अन्य को भी लाभ होसके ।

#### H & H

२४-४५१, मनोहर! पहली जैसी रिथित पर आ जावो. जिसे तुम तरक्की समसते वह तो घोखा रहा, फिरसे पाटी पड़ो।

#### 品 彩 语

२५-२५२८ किसी सामाजिक संस्था का (जिसमें आर्थिक संभट हो) सदस्यत्व व पदाधिकार स्वीकृत नहीं करना ।

#### 斯 譯 语



# PHHIK OV

१-६ = . केवल अपना आत्मा ही विश्वास्य हैं। जो आज मेरे अनुकूल हैं वे कभी प्रतिकूल भी हो सकते, अथवा अनुकूल होने के काल में भी अभिप्राय सब मिलते हो यह असम्भव वात है।

#### 45 × 45

२-७१. माना कि दिखने वालों में चहुत से साधमीं जन हैं पर तुम साधमीं जैमी रुचि कर तो प्रेम नहीं करते तुम्हारा राग तो व्यवहार प्रधान है अरे मूढ अपना उपकार करते हुए यदि व्यवहार करे तब तो ठीक है— अन्यथावृत्ति में तो तेरा उत्थान है ही नहीं, अतः शुद्ध परिणति के ध्येय से कभी दूर मत हो ओ।

#### **当** 第

३-७२. जब तक पर पदार्थ पर दृष्टि है पर पदार्थ के आश्रय से अपनी परिणति विभिन्न बनाते हो तब तक अपना उपकार हुआ न समिक्तये, और जब स्वीपकार हो चुकेगा तब पर दृष्टि मिट जावेगी, इसलिये जब तक सिक्टिप अवस्था रहे अपनी गलती खोजते रही। 🗸

#### 生 % 生

४-६६. जीव का स्वार्थ स्वास्थ्य है, अर्थात् सदा के लिये आत्मा में स्थिति है, भोग नहीं वह तो विनाशीक है, तृष्णा का बढ़ाने वाला है, संताय का उत्पादक है।

#### 55 55

५-१११, अपने लच्य में आत्मस्वरूप बना रहना एक गढ़ है यदि तुभ पर दिपदा रूप शत्रु आक्रमण करे तब अपने उपयोग को उस गढ़ में गुप्त कर दे फिर तू अजेय हैं।

#### **光 等 乐**

६-११४. अपने लच्य में आत्मस्वरूप बना रहना छुधा सागर है यदि तुम्हें कभी तृष्णा का दाह जलावे तब उपयोग की डुबकी उस अमृतसागर में लगा दे फिर तू अमर और शान्त ही रहेगा।

#### 

७-२६२. किसी भी कार्य को तन, मन धन सर्वन्व लगा कर भी किया हो तब भी वह पर है उसे छोडना ही होगा। आत्मस्वरूप में उपयोग रमाये विना असन्ताप नष्ट न होगा। अतः जो मार्ग जान चुके हो उस पर

## प्रवृत्ति करने में विलम्ब मत करो।

द-२६८. जो परसंगति में रत हैं वे बंधवर्द्ध क हैं और जो निजसत्ता में लीन हैं वे सहजमुक्त हैं निजसत्ता में लीन होने वाले के स्वयं ही ग्राह्म ग्रहण हो चुका व त्याज्य छूट चुका ।

#### # 35 F

६-३३६. आत्मस्वभाव पर दृष्टि देकर अपने को अमर सुखी निरोग अनुभव करो इससे मृत्यु दुःख व रोग की चिन्ता व कल्पना विलीन होगी और धीरता उत्पन्न होगी।

#### 

१०-३४५. अपने को आदर्श या अच्छा सात्रित कर देने के अर्थ पर की प्रसन्तता के लिये कार्य करने की प्रकृति जब तक रहेगी शांति का लेश भी नहीं हो सकता। अतः स्वात्म दृष्टि का हो उद्देश्य रहना चाहिये।

#### H & H

११-४११. यह शरीर तो चिशिक व अहित एवं पराधीन है इसकी सेवा में अपने को बरबाद मत कर किन्तु इसके द्वारा अविनाशी, हितस्वरूप और स्वाधीन पद पाने का प्रयत्न कर, तुम्हारे स्वस्थ रहने पर यह शरीर भी स्व- स्य रहेगा या तुम्हारा पिंड छोड़कर दुःख से सदा को मुक्त करा देगा।

#### 牙 等 好

१२-४३२. हे छात्मन् ! तुने छनन्त भव विता दिये जिनमें विधिय भोग भोगे छव यह भव विना भोग का सही विना छहंकार वा ममकार का सही फिर छनन्त काल सुख भोगेगा दुःख को छाया भी न रहेगी।

#### 55 55 55

१३-४६१. बोले सो विवृचे, अतः यदि लोगों से बोलने का अवमर मिले तब पहले आत्मदृष्टि कर लो पुनः साब-धानी से बोलो ।

#### 5 等 5

१४-४७=. यात्मिहियति हो सर्वोच सुख है यात्मगत है पर इसके लिये प्रिय से प्रिय पदार्थ की स्मृति व इच्छा छोड़नी होगी ?

#### **55** 55 55

१५-४६०. जिसे दुनियाँ उन्नति समभती है वह तो है आत्मावनित और जिसका दुनिया को पता भी नहीं है वह हो सकती उन्नति, अतः जगत से कुछ काम नही सरता अपने अभिमुख बनो और जो करते हो वह अच्छा है या बुरा इस बात को स्वभाव को लच्य में रख कर अपने से पूछो।

#### **4 35 4**

१६-५११. यदि बाह्य अर्थ तुम्हारे सहजज्ञान में आवे तो हानि नहीं परन्तु अभी तो यह दशा नहीं है अतः आत्मा के श्रद्धान आचरण द्वारा आत्मा की सेवा कर।

#### **生 等 是**

१७-५४२. अपना हित और अपना अहित अपने ही भाव से है अतः हित पाने के लिये और अहित से दूर होने के लिये अपने भाव को सँभालो, आर्त रौद्र परिणाम में कुछ भी लाभ नहीं है यह तो दुर्दशा के ही मूल हैं।

#### 4 3 4 F

१८-५६०. दूसरों को अपने अनुकूल करने में या दूसरों के अपने अनुकूल होने में क्या भलाई है ? अरे ! अपने को अपने वश कर लो तो सर्व सिद्धि है।

#### **H** & **H**

१६-४८०. ज्ञान स्वरूप आत्मा के अभिमुख उपयोग करना ही मनुष्य जन्म के लाभ का व्यापार है। अन्य वाह्य पर उपयोग करने वाला चाहे करोड़पति हो जावे या सम्राट् हो जावे सब हानि का व्यापार है।

#### 55°55

२०-६०२, अपना चरित्र गठित रखो फिर त् अजेय है व तुने अपने लिये सर्व चमत्कार पा लिये।

#### **当** 5

२१-७२२. जगत में किसी को तुरा न समको, तुरा संमको अपने कपाय भावों को, उनसे घृणा कर; घृणा रहित होते हुए अपने आत्मा में स्थिर हो आत्मसेवी वनी ।

#### **当等**

२२-= ५६. यदि कोई पुरुष कियी के प्रेम में आकर अपने को भूल जाता है तो क्या वह आत्मा में रुचि करके पर को नहीं भूल सकता ? आत्मरुचि करो, सर्व सिद्धि पा लोगे।

#### **生态** 生



## ५८ **आकिञ्चन्य**

१-५३५. आतमा का कोई नाम नहीं है न जाति, छुल, शरीर है न सम्प्रदाय है तब नामवरी ही क्या ? और किस की ? व कहाँ ? और इस व्यवहार का बड़प्पन ही क्या ? कपाय के आवेश में छुछ से छुछ दीखने लगता। कपाय अग्नि को शान्त कर ठंडे दिल से विचारों तो तुम्हारा कहीं भी छुछ नहीं हैं।

#### ¥ 35 ¥

२-५४०. श्रात्मन् ! सकल श्रात्मा तुम्ह श्रात्मा से भिन्न हैं, उनकी इन्छ भी परिणति से तुम्हारा कुन्छ भी परिणमन नहीं होता श्रतः उनके लिये य उनके निमित्त से कुन्छ भी चोभ मत करो; शांति,शक्ति की उपासना से श्रविचल श्रीर सुखी बनो।

#### L & L

३-५५६, इस शरीर को (जहाँ तुम हो) येक दिन यदि इन परिचयवालों के समच मरण करोगे तब ये ही परि-चय वाले सज्जन आग लगा कर खाक कर देंगे, और फिर...इस शरीर में रखा हो। क्या है ? पर वस्तु को जबर्द्स्ती क्यों अपनाते ? मूर्ख ! ये तो अपने होते ही नहीं, क्योंकि ऐसा ही वस्तुस्वरूप है, अपने रूप परिण-मन होना ही अपना स्व है और उसके ही तुम स्वामी हो ।

#### **5 多 5**

४-५७२, जब तुमने दुनिया को त्यागा तब दुनियाँ के लिये तुम्हारी सत्तां नहीं रही याने तुम कुछ, नहीं रहे फिर भी यदि दुनियां में जबरन किसी के कुछ बनना चाहो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है।

#### # \* F

५-६२० मुझे कुछ नहीं चाहिये क्योंकि मेरे पास कुछ आता भी तो नहीं है, सर्व पदार्थ जुदे जुदे और स्व-तन्त्र हैं।

#### **听 等 卐**

६-६२३ कौन पदार्थ मेरा हित कर सकता ? कोई नहीं, तो फिर मेरे कोई इष्ट नहीं।

७-६२४, कौन पदार्थ मेरा त्रिगाड़ कर सकता ? कोई नहीं; तो फिर मेरे कोई अनिष्ट नहीं ।

#### 出 ※ 出

द-६३५ किसी की इछ प्रतिष्टा हो, मुझे नहीं चाहिये;

किसी को कितना भी वैभव मिले, मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, किसी को कितने भी भोग मिलें वे भोगें तो स्वरूप से अष्ट होने से गरीव ही तो हैं।

#### **5. 35** 5

६-६३६ मेरा कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं, अकेला है, असहाय हूँ, स्वयं सहाय हूं, कुछ और कोई हो भी क्या सकता है १ वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है।

#### 

१०-६६६ कितनी भी चेष्टायें कर ली, ज्ञानमात्र के मिवाय तेरे पास रहता कुछ नहीं, जब मेरा ज्ञानमात्र रहना ही वस्तुस्थिति है तब विभाव होना, पर से ममत्व करना, पर को भला बुरा मानना भारी अज्ञानता है; इसी अज्ञान नता से दुखी होना पड़ता, नहीं तो, सहजज्ञान में आनन्द ही आनन्द है।

#### 牙 ॐ 卐

११-६६ द्रां तुमने वीमारियाँ व आपित्यां सहों उनमें यदि मरण कर जाते तब क्या यह परिकर तुम्ह आत्मा की कुछ होता ? नहीं होता, फिर ऐसा ही मान कर शान्त वैठो।

#### **与** 等 55

१२-७००, यह दृश्यमान सर्थ, जिस पर दृष्टि देकर आशा

करते हुए प्राणी नष्ट हो रहे हैं जल के बबूले के समान बिनाशीक है उनकी दृष्टि में तुम मले भी कहलाने लगी तब भी तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है ? नहीं, क्योंकि शांति और सुख तो आकिश्चन्य से प्राप्त होता है।

#### **斯 ※ 斯**

१३-२५०. रे मनोहर ! तू अिक अन है, तेरा जगत में कोई नहीं, जगत का तू कोई नहीं, सर्व ओर से बुद्धि को हटा और शान्ति की छाया में बैटकर अम का संताप दूर कर इसी में तेरी भलाई है।

**当** 第 5



# प्र चमा

१-७४०, कोई कैसा ही कड़ शब्द कहे तुम उस का उत्तर मीठे शब्दों में हित रूप दो ।

#### **第 等**

२-७४६. अपराधी पर त्रमा ही धारण करो, वदला लेने का ध्यान छोड़कर उसके हित की ही भावना करा, इस द्वित से आलौकिक आनन्द पावोगे।

#### **55** 55 55

३-७==. अच्छा—चमा न करो तो किसका विगाइ है १ क्रोध की अग्नि से तो...तुम ही अन्दर (आत्मा में) जलोगे। चमा से दूर चण भर भो न रहो।

#### 5 5 5

४-८६५. त्रमावान् पुरुष स्वप्न में भी अपकारी का भी अक-ल्याण नहीं चाहता।

#### 5 3 5

५-८६, किसी ने अपराध भी किया हो फिर भी तत्त्वज्ञान

के कारण जो चोभ नहीं होना है वहीं तो चमा है।

६-=६७. चमा गुग त्राने पर सभी गुग शोभा को प्राप्त होते हैं, इमा विना त्रात्मगुगों का विकास नहीं होता।

#### 生 % 无

७-=६६. चमा पृथ्वी को कहते हैं,— चमावान् पृथ्वी को तरह राम्भीर होता है, जैसे पृथ्वी पर खोदने कूटने कूड़ा डालने आदि अनेक उपद्रव होने पर भी सहनशील है इसी तरह चमावान् पुरुष भी निन्दा प्रहार गाली आदि अनेक उपसर्ग होने पर भी अडोल रहता है तभी तो वह महात्मावों की दृष्टि में आद्रणीय है।...चमावान् पुरुष स्वयं सुखी रहता है अतः चमाशील ही रही।

#### 光 等 先

ट-६००. त्रात्मा चमा अपने आप पर करता है, कोई किसी को चमाभाव नहीं देता, यदि कोई अपने में चमाभाव उत्पन्न कर ले तो वह व्यक्ति दूसरे को चमा को बात कह सके या न कह सके वह तो चमावान् हा गया। हां! चमावान् पुरुष के यदि दूसरे व्यक्ति का ध्यान रहे तव वह उससे चमा की बात कहे विना रहता नहीं।

#### [ २७= ]

८-८०१. त्रमा सुख का स्वरूप है, निजरूप है उसके लिये
क्या विशेष प्रयत्न करना। क्रोध को छोड़ दो फिर
त्रमाभाव न आये तब फिर कहीं तक करना।

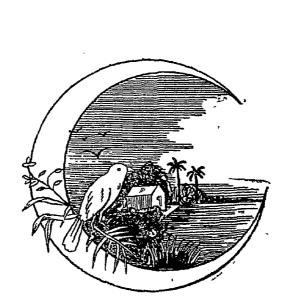



१-७७५. महात्मा की कसौंटी सहिष्णुता है।

२-७७६. जो जरा सी भी कही चात या दूसरों के द्वारा त्र्याराम त्रादर न किये जाने की बात नहीं सह सकता उसमें महात्मत्व की गंध नहीं।

#### 5 5 5

३-७=१. जो पुरुष दृसरों के द्वारा की जाने वाली अपनी निन्दा को सुनकर भी चोभ नहीं लाते, समता से सह व कर जाते वे महात्मा धन्य हैं।

#### **光 等 乐**

४-७८२. देइ के लुखियापन का जिन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता और देह ज दुःख समता से सहकर आत्मसाधना में ही उपयुक्त रहते हैं वे महात्मा धन्य हैं।

#### **当等**

५-७८३. सहनशील पुरुष ही जग का जेता हो सकता है,

#### [ २८० ]

वाह्य तो वाह्य ही है, वाह्यवेष्टा से अधीर मत वनी; सहि-' गुता तुम्हारा सच्चा मित्र है ।

#### **元 % 形**

६-=२५. सहनशीलता में तुम वृत्त की तरह बन जावो ? श्रात्मन् ! तू तो गुप्त ज्योति है; तेरा होता क्या... विगाड़...? क्यों अन्यमनस्क होता ।

#### **斯 ※ 斯**

७-६: ७. यदि शरीर पर कष्ट िकल गया तो तू क्या घुर गया ? यदि दूसरों ने सन्मान न िकया तो तेरा क्या गिर गया ? किसी ने तेरे विरुद्ध कुछ शब्द कह दिये तो तेरा क्या छुड़ा लिया ? बता !...सिंहण्या वन, यहाँ तेरा कोई नहीं है किस पर नखरें करता ?

#### **5** 35 45



## १ १ शान्ति हुँ ११ शान्ति हुँ

१-= पर द्रव्य के संसर्ग के त्याग में शान्ति और सुख है।

#### 55 55 55

२-५३, विरोध मिटने में शान्ति है, विरोध से शान्ति नहीं हो सकती, हम विरोध करके शान्ति चाहते ! इतना तो ठीक है जो हम शान्ति चाहते हैं, पर वह विरोध दूर करने से मिलेगी न कि विरोध रखने से ।

#### 岩 ※ 岩

३=१६२ पदार्थ के भोग या संयोग में शान्ति नहीं किन्तु उस काल में स्वरसतः जो इच्छा का अभाव रहता वह शान्ति का मूल है, जिनके सदा भोग संयोग के विना ही इच्छा का अभाव रहता है सत्य सुख तो उन्हीं शान्त पुरुषों के हैं।

#### 5 5 5

४-१६७ में शान्त हूं ऐसा दुनियाँ को वताने की या समकाने की चेण्टा मत करो क्योंकि शान्तिप्रदर्शन भी

#### [ २५२ ]

अशान्ति के विना नहीं होती, समभदार तो ऐसी चेष्टा करते हुए भी तुम्हें अशान्त ही समसेंगे।

#### 

५-१७६ विचार के अनुक्ल वस्तुस्वरूप बनाने में अर्शाति है और वस्तुस्वरूप के अनुकूल विचार बनाने में शानित है।

#### **当等**

६-१८१ निर्दोष, ब्रह्मचारी ही शान्ति प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मचर्य निर्दोष पालने के लिये ब्रह्मचर्यव्रत की प्र भावनायें (स्त्रीरागकथाश्रवण्याग, स्त्रीमनोहराङ्ग निरीच्चण्याग, पूर्वरतस्मरण्याग, कामोद्दीपकेष्टरस-त्याग, स्वशरीरसंस्कारत्याग) भावो श्रीर सोचो कि उन भावनाश्रों में से कौन कौन भावना कार्यरूप में परिण्त हुई, शेष भावनाश्रों को भेदविज्ञान, वस्तुस्बरूपावबोध श्रादि से परिण्त करने का यत्न करो।

#### **5** 3 5

७-२२४, मनोहर ! व्याधि और मृत्यु का विश्वास नहीं कत्र आजाय अतः शीघ्र ही आत्मशान्ति पाने का उद्यम कर ।

#### **第二条**

७-२४५ निरहंकार हुए विना शान्ति प्राप्त नहीं हो सकतः अतः अहंबुद्धि छोड़ो और सुखी होलो।

#### **45** & 45

६-२८८ सत्यसुख वहीं हैं—जहां विकल्पों की शान्ति है, अरे भच्य ! निर्विकल्प दशा का तो अवसर आवेगा ही; तब जो चीज नियम से छूट जाना है उसमें राग करने से लाभ क्या ? व उसका भार बढ़ाने से लाभ क्या ?

#### **5** 35 5

१०-३०४ यदि तुम्हें शान्ति पसन्द है तो तुम अपना ऐसा व्यवहार रखो जिस व्यवहार के निमित्त से दूसरों को अशान्ति पैदा न होवे क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से दूसरों के अशान्त होने पर तुम्हें शान्ति न होगी।

#### 5 5 5

११-३५३, त्यागवेष की ओर तुम्हारा प्रयास शान्ति के अर्थ था इस समय कहां हो ? विचार करो और सर्व पुरुषार्थ से अपने उद्देश्य पर पहुंचो ।

#### 出 等 出

१२-३७=<sup>A</sup> शान्ति की परीचा अनिष्ट समागम में होती।

#### 55 55 55

१३-४८५ जिस पद्धति में अब तक बहते आये उस पद्धति

में तुम शान्त तो हो नहीं सके फिर इन संस्कारों को छोड़ो, अलौकिक दृति धारण करो, दुनियां को अपरिचित समको।

#### **紧终**

१४-६०६ जो पुरुष दूसरों की शान्ति की परवाह न करके किसी भी चम्य बात को अशान्ति से करता है वह निर्दय पुरुष है उसका मनोबल हीन हो जाता है और स्वयं अशान्त रहता है अतः प्रत्येक बात को सावधानी से दूसरों की शान्ति की रचा का विचार करते हुए रखो।

#### 

१५-६१४, यदि वास्तविक शान्ति का अनुभव करना चाहते हो तब इसी समय सब को भूल जावो, बाह्य में कितने ही वायदा हों या कितने ही कामों को हाथ लिया हो। ज्ञान का विषय ज्ञानमात्र ही रहे फिर अशान्ति का लेश नहीं।

#### **5** 35 5

१६-८१, शान्ति का उद्य आतमा में आतमा के द्वारा होता है, पर वस्तु शान्ति का'साधक नहीं प्रत्युत शान्ति के अर्थ पर वस्तु की खोज करना अशान्ति ही है।

#### 5 5 5

### हु ६२ **शरण** हु ६२ **शरण**

१-११७, स्वभाव हैत आतमा आतमा का रचक है और विभावप्रवृत्त आतमा आतमा का वातक है।

#### **5** 5 5 5

२-१३२ पर पदार्थ से अपने को सशरण मानना अपने को अशरण करना है।

#### 55 55 55

३-१३३, पर पदार्थ से अपने को अशरण मानना अपने को सशरण करना है।

#### 牙 ※ 牙

४-२४६, जहाँ तक शरण का प्रश्न है तेरे चमादि परिणामां को छोड़ कर अन्य कुछ भी जगत में शरण नहीं।

#### 5 5 5

५-२५७ त्रात्मन् ! तुभ पर तू ही कृपा कर सकता त्रातः त्रपनी ही दृष्टि में भला वनने का प्रयत्न करके त्रपने में प्रसाद पा।

#### 五 % 元

६-२५ ⊏ अन्य आत्मा तुभ पर कुछ भी कृपा नहीं कर

į,

सकते क्योंकि प्रत्येक आतमा अपना ही अकेला कर्ती मोक्ता है और यही व्यवस्था तेरी है आत: दूसरों की दिन्ट में भले बनने के लिये दूसरों को प्रसन्न करने की चेन्टा मत करो।

#### **听 ※ 听**

७-२६८ रे मनोहर ! दुःख से मुक्त होने के लिये तेरा ही मेड़ विज्ञान वल तुमे शरण होगा अन्य नहीं।

#### **毕** ※ **毕**

=-२७४ सम्यक्त्व परिगामन रूप निज पुत्र को पैदा करो ऐसे पुत्र के बिना तेरी निर्वाग्रगति न होगी, यही ''अपुत्रस्य गतिर्नास्ति'' का अर्थ समस्तो ।

#### **5 35 5**

६-५३२. हे शुद्धस्वभाव ! प्रसन्त होहु, प्रगट होहु, मुक्त त्रनाथ का अन्यत्र कहीं शरण नहीं है, तेरे सिवाय सब ही भाव सब ही पदार्थ सब ही लोग सब ही व्यवहार केवल घोखा है अथवा अब अपने पर दया कर, बहुत हँसी करली, अब रहने दे।

#### **好 ※ 好**

१०-६१६ बाह्य में यदि शरण हैं तो पश्च परमेष्ठी हैं सो भी उनका स्मरण शरण है और स्वयं में यदि शरण है

तो ममता राग द्वेष से रहित आन्तरिक उपयोग शरण है अतः इन आभ्यन्तर, बाह्य शरण के अतिरिक्त किसी भी आत्मा में शरणपने की आशा मत करो।

#### 乐 等 乐

११-६=७, इस त्रात्मा को यदि शरण है तो खुद की निर्मलता ही शरण है।

#### 5 % 5

१२-६ द्र व्यवहार में शरण है तो पश्चपरमेष्ठी (सशरीर परमात्मा, श्रशरीर परमात्मा, साधुसंघपति, उपाध्याय, साधु) हैं, अरे !! वहां भी परमेष्ठी (उत्कृष्ट पद में स्थित) का ध्यान रूप खुद का परिणाम शरण है, यह परिणाम भी निर्मलता का कुछ भी विकास हुए विना नहीं होता, इसलिये यह निःसंदेह सिद्ध हुआ कि इस आत्मा को यदि कोई शरण है तो यह अद्वैत ब्रह्म (आत्मा) ही शरण है।

#### 55 55 55

१३-११६ जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि के आचरखों का शरण दर्शनाचारादि से परे शुद्धदर्शनादि स्वभावमय आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये लिया जाता वहाँ (उस ज्ञानी के उपयोग में) अन्य द्रच्य में शरणबुद्धि कैसे हो [ २== ]

सकती है ?

#### **55** 35 55

१४-७१३. यह कभी मत सोचो—''मुफे कोई विपदा ही नहीं आ सकती सब मेरे अनुकूल हैं'', जब पाप का उदय आता है तब सब प्रतिकूल हो जाते हैं, दुःख के अनुरूप संयोग वियोग हो जाता है, इस कारण दुःख न चाहने वालों को दुःख के मूल पापों की निवृत्ति का सहारा लेना चाहिये अन्य सहारा सब न्यर्थ है।

#### **斯 ※ 斯**

